Yajnavalkya Vajnavalkya <sub>C</sub>Yajnavalkya<sub>J</sub> smriti

1455



) a pravally a

## AJNAVALKYA SMRITI

VYAVAHARA ADHYÂYA

I the commentary, Mitaksara and the gloss of Balambhatta

DÂYABHÂGA

THE LAW OF INHERITANCE



TRANSLATED BY

andit Mohan Lal Sandal, M.A., LLB.



PUBLISHED BY

Dr. L. M. BASU, M. B. (Calc.)

e Panini Office, Bhuvaneswari Asrama, 38-40, Bahadurganj, Allahabad City.

Price Rs. 0. 3 120

<sup>126</sup> printed by Pandit Lakshmi Narsin Shukla at the Union Press, Allahabad Cover printed at the Modern Printing Works, Allahabad.

y 14 55 y 35

LEU 1 | 1955

1031915



# YÂJNAVALKYA SMRITI.

WITH MITÂKŞARÂ

## THE LAW OF INHERITANCE.

CHAPTERI, Sec. I.

### प्रमाणं मानुषं दैवमिति भेद्रेन वर्णितम् । अधुना वर्ण्यते दायविभागोयागम् तिना ॥

भमाणम् pramanam, evidence; मानुषम् manuşam, human; दैवम् daivam, divine; इति iti, thus, with these; भेदेन bhedena, with distinctions; वर्णितम् varnitam, bas been explained; अञ्चल adhuna, now; वर्ण्येत varnyate, is propounded; दायविमाण: daya-vibhagah, partition (विमाण) of heritage (दाय); पेगाम् तिना yoga murtina, by the image of holiness (i.e. by Yajiavalkya).

1. Evidence, human and divine, has been thus explained with (its various) distinctions; the partition of heritage is now propounded by the image of holiness.

#### Balambhatta's Gloss.

1—The Scholiast explains the relevancy by a vorse; he has explained two kinds of evidence under two heads. The image of holiness refers to Yajnavalkya. While describing the different parts of law, the portion relating to evidence intervened on the occasion. He now proceeds after a digression to explain the law of partition of heritage being most important of the remaining topics to be discussed.

### तत्रदायशब्देन यद्धमं स्वामिसंबन्धादेव निमित्तादन्यस्य स्वं भवति तदुच्यते ॥

तंत्र tatra, there, here ; दायशब्देन dâya-śabdena, by the term (शब्द) heritago (दाय) ; यद yad, which ; कनम् dhanam, wealth , स्वामि-सम्बन्धाद swâmi-sambandhât, by the relation to the owner; ज्व eva, solely , निमित्ताद nimittâd, by reason; अन्यस्य anyasya, of another; स्वम् svam, property; मबति bhavati, becoms; तद् tad, that; उड्यते uchyate, is called, is named, is signified.

2. Here the term heritage (daya) signifies that wealth, which becomes the property of another, solely by reason of relation to the owner.

सच द्विविधः । अप्रतिबन्धः सप्रतिबन्धः च । तत्र पुत्राणां पौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च पितृधनं पितामहधनं च स्वं भवतीत्यप्रतिबन्धादायः । पितृज्यभ्रात्रादीनां तु पुत्राभावे खाम्यभावे च स्वं भवतीति पुत्रसद्भावः स्वामिसद्भावश्यप्रतिबन्धस्तदभावे पितृव्यत्वेन भ्रातृत्वेन च स्वं भवतीति सप्रतिबन्धां दायः । एवं तत्पुत्रादिष्वप्यूहनीयः ।

सः sah, it; च cha, and ; द्विविधः dvi-vidhah, of two sorts; अप्रतिबन्धः apratibandha, unobstructed : सप्रतिबन्धः sapratibandha, liable to obstruction ; च cha, and ; तत्र tatra, there ; पुत्राणाम् putrânâm, of sons ; पीत्राणाम् pantranam, of grandsons ; च cha, and ; पुत्रत्वेन putratvena, by virtue of being sons , पीत्रत्वेन pantratvena, by right of being grandsons ; च cha, and , पिन-धनम् pitri-dhanam, the wealth of the father ; पितामइ-धनम् pitamaha dhanam, the wealth of the gran dfather ; च cha, and ; स्वम् svam, one's own property ; अवित bhavati, becomes ; इति iti, so ; अप्रतिबन्धः apratibandhah, not liable to obstruction ; दायः dâyah, heritage ; त्रितृब्य-आत्रादीनाम् pitrivya bh atrivyadînam, of nucles and brothers and the rest; g tu, but ; प्रतासावे putra-abhave, in the absence of male issue ; स्वाम्यभावे svâmyabhave, in the absence of the owner; च cha, and ; स्वम् svam, property ; भवति bhavati, becomes , इति iti, thus ; प्रत्रसद्भावः putra-sad-bhavah, the actual (सत्) existence (भावः) of a son (पुत्र) ; स्वामिसद्भावः svâmi-sad bhâvah, the actual existence or servival of the owner ; च cha, and ; प्रतिबन्धः pratibandah, impediment, तद्भावे tad-abhave, on their ceasing : पितृब्यत्वेन pitrivyatvena, in right of being uncle, आतृत्वेन bhrairitvena, in right of being a brother : च cha, and , स्त्रम् svam, property (his own) ; भवति bhavati, becomes : इति iti, thus ; सप्रतिदन्धः sapratibhandhah, liable to obstruction, subject to obstruction ; दाय: dâyah, heritage ; एवस evam, thus ; तत्पुत्रादिष tat-putra-adişu, in respect of their sons and other (descendants); अप api, also : अहनीय: ûhanîyah, is to be reasoned or to be inferred, to be taken as holding good.

3. It is of two sorts: unobstructed (apratibandha) or liaable to obstruction (sapratibandha). The wealth of the father or of the paternal grandfather, becomes the property of his sons or of his grandsons in right of their being his sons or grandsons: and that is an inheritance not liable to obstruction. But property devolves on parents (or uncles) brothers and the rest, upon the demise of the owner, if there be no male issue; and thus the actual existence of a son and the survival of the owner are impediments to the succession, and, on their ceasing, the property devolves on the successor in the right of his being uncle or brother. This is an inheritance subject to obstruction. The same holds good in respect of their sons and other (decendants).

#### Balambhatta's Gloss.

2, 3.—He explains the term 'heritage'. 'Hore' means while dealing with the 'partition of heritage.' It excludes the popular idea of acquisition by sale etc. 'Relation' means the connection of the progeny with the property is conventionally used when the property &c. That the word 'heritage' is conventionally used when the property of the former owner on the cessation of his ownership passes to another, as said previously, is refuted; because it contravenes the text 'if partition is effected.......' (II.114) which presupposes the ownership with birth. This kind of heritage is called 'unobstructed'; it is a Vahu'riha. compound Heexplained the first kind; 'tatra' means 'of the two.' Under text 'the land of the grand father.....................'(II 121.) the grandsons have equal rights in the property with their father by reason of their birth without any other means of acquisition. It is unobstructed heritage.

He proceeds to describe the second kind of heritage which is liable to obstruction. Of the uncle and brother and the rest' in the text means the uncle, brother and others. Out of honour he is mentioned first; the suncle being entitled to the property is described already. Here the object in mentioning uncle is by way of illustration but not to indicate 'ordor'. There is another reading 'father and brother &c.'; this indicates the order and means parents and brother &c.

'Upon the demise of the owner, if there be no male issue' contemplates the absence of both (the prepositus and the lineal descendants). In respect of their sons and other 'means the sons &c. of the nucle &c, because when those who are entitled to the property of the deceased by reason of the unobstructed line come under the first category and those who are obstructed (by the presence of such lineal descendants) come ander the second category.

## विभागोनाम द्रःयसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेंकदेशेषु द्रव्यस्या

विभागो नाम Vibhagah-nama, part ntion is (means); इंड्य-समुदाय-विषयाणाम् dravva-samudaya-vişayanam, of the objects of the whole of the wealth; अनेक स्वाम्या गाम् aneka-sva nyanam, of divers rights; तर्कदेशी tad-ekadésesu, on particular portions of the aggregate; दृहशस्य dravyasya, of the (whole) wealth; ध्यवस्थापनम् vyasthapanam, adjustment.

4. Partitions (vibhaga) is the adjustment of divers rights regarding the whole, by distributing them on particular portions of the aggreeate.

#### Balambhatta's Gloss.

4. Having explained the meaning of the term 'heritage', he explains the meaning of the term 'partition'. The separate allotment of the shares in the joint property of those who are not divided as of sons who have equal ownership therein is denoted by the term 'partition'.

एतदेवाभित्रेत्योक्तं नारदेन ॥ विभागोऽर्थस्य पित्र्यस्य तनयैयंत्र कल्पते । दाय-भागइति श्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैरिति । पित्र्यस्येति स्यत्यनिमित्तसंबन्धोपल्लक्षणम् । तनयैरित्यपि प्रत्यासन्नोपलक्षणम् ।

एत् Etad this; एव eva, very, the same opinion; श्रमियेस्य abhipretya, meaning, intending, referring, supporting; उक्तम् nktam, it is said; नार्वेन nârdena, by Nârad; विभागः vibhâgaḥ, division; श्रायंस्य arthasya, of the estate; पित्र्यस्य pitryasya, of the paternal; तनयैः tanayaiḥ, by the sons; यश्र yatra, where; कर्यते kalpyate, is instituted; दाय-भागः dâya-bhâgaḥ, partition of heritage; इति iti, as; प्रोक्तम् proktam, called; व्यवहार-पदम् vyaya-hâra-padam, topic of litigation; बुधैः budhaiḥ, by the wise; इति iti, so, thus; पित्र्यस्य pitryasya, "of the paternal"; इति iti, means; स्वस्य svatva, of property; निमित्त nimitta, the cause (which is); सम्बन्धोपळक्षणम् sambandha-upalaksaṇam, something that implies the relation; तनयैः tanyaiḥ, 'by sons'; इति iti, this; श्रपि api, too; भवासक्षेपळक्षणम् pratyâsanna-uplakṣanam, is) something that implies propinquity.

5. Entertaining the same opinion, Narada says, "Where a division of the paternal estate is instituted by sons, that becomes a topic of litigation called by the wise partition of heritage". "Paternal" here implies any relation, which is a cause of property. "By sons" indicates propinquity in general.

#### Balambhatta's Gloss.

5. He supports the above view from a quotation from Nårada. Paitrasya (paternal) is formed by adding 'an' according to the rule enunciated by Paṇini ('His it.' IV. 3. 120. See for further explanation Paṇini's Grammar of the Paṇini Office, at page 792); while 'pitryasya' which is the reading of Kalpataru is not correct, because it is read in connection with the rights of the deities. Yatra in the text of Nårada means 'in litigation'. There is another reading 'agaiquiga': '(topic of dispute); here tat qualifies the thing described.

In order to avoid the defect, he explains one's said wealth passing to another. 'Paternal' in the text which means the relation with the owner by virtue of which ownership in the property arises is by way of illustration. It includes the property of the grandfather also He therefore says 'sons'; 'propinquity' means unobstucted relation. The previously said division of the undivided land, gold etc, in which there is a right by birth, in the absence of the conclusive proof of title by reason of their being incapable of special mode of transfer by casting lots, is set aside. By reason of the general nature of the relationship causing the ownership and by reason of the absence of the conclusive proof of title in keeping the property intact, it is very difficult to say; otherwise then also, there will be freedom of action and mutual hostility.

इदमिह निकपणीयम्। कस्मिन्काले कस्य कथं कैश्च विभागः कर्तव्यइति। तत्र कस्मिन्काले कथं कैश्चेति तत्र तत्र भ्योकव्याख्यान एव वद्यते। कस्यविभागइत्ये ताविहिचिन्त्यते।

इदम् idam this, these points; इह iha, here, under this head; निरूपणीयम् nirûpanîyam, to be explained . किसन् kasmin, at what; काले kale, (at) time; कर kasya, of what; कथम् katham, how; के kaih, by whom; च cha, and; विभागः vibhâgah, a partition; कर्तंद्यः kartavyah, is to be made; इति iti, so, thus, then, now; तम tatra, there; कस्मन् kasmin, at what; काले kâle, time; कथम् katham, how; के kaih, by whom; च cha, and; इति iti, all these; तम तम tatra tatra, in those various places, and respectively; फ्रोक-व्यावयाने áloka-vyâkhâne, in the course of interpreting stanzas; एव eva, very, indeed; वक्ष्यते vakṣyate, will be explained; कस्य kasya, of what; विभागः vibhâgah, the partition; इति iti, thus; एतावद etâvad, this much, so much; इह iha, here; वि-व्यते chintyate, is considered.

6. The points to be explained under this (head of inheritance) are, at what time, how, and by whom, a partition is to be made, of what. The time, the manner, and the persons, when, in which, and by whom it may be made, will be explained in the course of interpreting stanzas on those subjects respectively. What that is, of which a partition takes place is here considered.

किं विभागात्स्वत्वमुत स्वस्य सतोविभागश्ति । तत्रस्वत्वमेव ताविश्वरूप्यते । किंशास्त्रैकसमिधगम्यं स्वत्वमुत प्रमाणान्तरसमिधगम्यमिति ।

किम् kim, what, whother, it (to be taken as showing the interrogative form); विभागात vibhagat, from partiton; स्वस्वम् svatvam, property; उत nta, or; स्वस्य svasya, of property; सतः satah, which is pre-existent; विभागः vibhagah, property; इति iti, so, thus; तव tatra, under this; स्वत्यम् svatvam, proprietary right'; एव eva, the same, itself; तावद tavad, wholly, necessari-

ly ;निरूपने nirûpyate, is explained; किस् kim, whether; श्रमकोक sastra-eka, from the sacred institutes alone; समिष्णगम्यस् samadhigamyam, is to be deduced; स्वत्वस् svatvam, property; उत nta, or, प्रमाणान्तर pramana-antara, from other proof; समिष्णगम्यस् samadhigamyam, to be deduced; इति iti, such (is the question).

7. Does property arise from partition? or does partition of pre-existent property take place? Under this (head of discussion) proprietary right is itself necessarily explained: (and the question is): Whether property be deduced from the sacred institutes alone, or from other (and temporal) proof.

#### Balambhatte's Gloss.

6 & 7. Having explained the relevancy, in order to make a determination and to come to the subject of partition, at the outset he says 'idam' (this); iha' (here) means 'under this subject of partition'. Here 'kasya' (whose) points to the property; 'katham' (how) means 'the mode' and 'kaishcha' (by whom) means the agents, the actors, 'Tatra' (there) means 'amongst the four'; 'iha' (here) means 'first' because of its being the original cause and useful in the subject of hertitage.

There is two fold determination; the first point to be determined is the property to be partitioned. The question is, does partition create a title in one who has no property? because by partition there is separate property but not before it; or does birth alone create a title but not partition? because thereby arises in one a right to get the property partitioned. This is therefore one point. He says 'does property arise from partition'? 'Swam' (property) means 'one's own'; 'swasya' (of the property) 'of one's own pre-existing'; 'tatra' (there) means in the above said determination; 'eva' (only) indicates the impossibility without the determination thereof. That it is so, will be manifest later on; here in this determination there is the topic of the property. Then he puts a question 'whether...from the sacred institutes alone'; it means 'that alone'; 'from other proof' means 'temporal'.

तत्रशास्त्रैकसमिशनस्यमिति तावयुक्तं गौतमवचनात् (१० —३६-४२)। स्वामी
रिक्थकयसंविभागपरिप्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं तित्रयस्य विजितं निर्विष्टं
वैश्यश्चद्रयोरिति"। प्रमाणान्तरगम्ये स्वत्वेनदं वचनमर्थवत्स्यात्। तथा स्तेनातिदेशे
मनुः। (अ० = १ठो० १४०) योऽदत्तादायिनो हस्तालिप्सेत ब्राह्मणोधनम्। याजनान्ध्यापनाद्वापि यथा स्तेनस्यये स्इति । अदत्तादायिनः सकाश्चात् याजनादिद्वारेण्
द्रव्यमर्जयतां दण्डविधान गुपपत्रं स्यात्स्वत्वस्य लौकिकत्वे । अपि च । लौकिकं चे स्वत्व मम स्वमनेनाप इतिमिति न ब्रूगात्। अपहर्तुरेव स्वत्वात्। अन्यथा स्वं तेनाप-इतिनित नाप ह्रुं: स्व ग्। ए ग तिह सुवर्णरजतादिस्वरूपवद्स्य वा स्वमन्यस्य वा स्वमिति संश्रान स्यात्। तस्माच्छास्रोकसमिथिगम्यं स्वत्विमिति ॥

तत्र Tatra, in that case : भारतेक Sastra eka, from the sacred code alone : समधिगस्यम samadhigamyam, is to be deduced (the property) : इति iti, so ; ताबद्र tâvad, indeed , युक्तम् yuktam, right ; गीतम-बचनात् Gautamavachanat, on account of the text of Gautama ; स्वामी svami, an owner ; रिक्य riktha, by inheritance : अय kraya, jurchase : स्विभाग samvibhaga, partition : परिवाह parigraha, seizure ; अधिगमेष adhigamesn, or by finding ; ब्राह्मणस्य brahmanasya, for a Brahmana ; अधिकम् adhikam, an additional mode : रृह्म् labdham, acceptance ; अत्रियस्य katriyaaya, for a katriya ; विजितम vijitam, conquest ; निविष्टम् nirvistam, gain ; वैश्य शृद्याः vaisyaándravoh, for a vaisya and sudra ; इति iti, so, thus ; प्रमाणान्तरगम्ये pramana-antara-gamye, if to be deducible from other proofs ; स्वत्वे svatve, property : न na, not ; इदम् idam, this ; वचनम् vachanam, text : अर्थवन, arthavat, pertinent ; स्वात syat, would be (न स्यान would not be) , तथा tatha, so : स्तेनातिदेशे stena-atidese, in the extended applications of the term "thief" ; मन: Manuh, says Manu ; य: yah, who ; अइतादायिन: adatta âdâyi nah, of a person who had taken what was not given to him; इस न hastat, from the hand : विरसेव lipset, seeks to obtain , बाह्यण: brahmanah, a Brahmana : धनम् dhanam, wealth ; याजन yajana, by sacrificing ; अध्यापनादु adhyapanad, by instructing ; वा vá, or ; अपि api, even ; यथा yatha, as ; स्तेन: stenah, a thief ; au tatha, so ; ga eva, precisely ; a: sah, he (18) ; sfa iti, so (goes the precept of Manu about a thief); अदत्तादर्शयन: adattadayinah, one who has taken what was not given to him ; सकाशात sakôśâi, from : याजनादिहारेख vajanadi-dvarena, by officiating, at sacrifices and other religious rites or by other means; इड्यम् dravyam, valuable things; अर्जधनाम 'arjayatam, of those who obtain ; दण्डांवधानम् danda-vidhanam, text that lays down punishment ; उपपन्नम् upapannam, fair, proper ; स्यात् syât, would be ; स्वत्वस्य svatvasya, of property ; लोकिकरवे laukikatve, in the temporaliess : अपि च api cha, and moreover; तीकिकम् laukikam, by temporal, a worldly matter ; चेत् chet, if ; स्वत्वम् svatvam, property ; मम mama, my ; स्वम् svam property , अनेन anena, by him ; अवहतम् apahritam, has been wronginlly taken: इति iti, so, thus ; न na, not ; ब्र्यान् brûyat, could say ; अपहर्न: aphartuh, of the taker ; qq eva, indeed, very ; स्वश्वात svatvat, because it would become the property (of the taker) ; अन्यथा anyathâ, or ; स्वम् svam, the property ; तेन tena, by him ; अवहतम् apahritam was seized . इति iti, so, therefore : न na, not ; अपहर्त: a) ahartuh, of the usru, er : स्वम् svam, ; r ) erty ; एवम् evam, thus ; तर्हि turl i, then . सुदर्ण-रजनादिस्त्ररूप दु suvnimerajata adi-syarupayat. just as in the case of species whether gold, silver or the like; ster asya, to this वा va or : स्वम् svam, property ; अन्यस्य any asya, of the other : वा va, or ; स्वम् svam, property ; इति iti, so ; संत्राः samisayah doubt : न na, no ; स्पात् syât, there should be ; तस्मात् tasmât, therefore : शास्त्रेकसमधि-

गम्यम् śastra-eka-samadhigamyam, to be deduced from holy institutes alone; सन्त्रम् svatvam, property; इति iti, so, thus.

8. (It is alleged, tha ) the inferring of property from the sacred code alone is right, on account of the text of Gautama; "An owner is by inheritance, purchase, partition, seizure, or finding. Acceptance is for a Brahmana an additional mode; conquest for a Cshatriya, gain for a Vaisya, or Sudra". For, if property were deducible from other proof, this text would not be pertinent. So the precept ("A Bramana, who seeks to obtain anything, even by sacrificing or by instructing from the hand of a man, who had taken what was not given to him, is considered precisely as a theif: ) which directs the punishment of such as obtain valuables, by officiating at religious rites, or by other similar means, from a wrongdoer who has taken what was not given to him, would be irrelevant if property were temporal. Moreover, were poperty a worldly matter, one could not say, "My property has been wrongfully taken by him" for it would belong to the taker. Or, (if it be objected that) the proporty of another was seized by this man, and it therefore does not become the property of the usurper; (the answer is) then no doubt could exist, whether it appertain to one or to the other, any more than in regard to the species, whether gold, silver or the like. Therefore property is a result of holy institutes exclusively.

#### Balambhatta's Gloss.

8. He proceeds to explain the first view; 'tatra' means 'of these two' He explains the same; 'owner' has been explained already; it will be clear at every step in the original. He explains the source of its acquisition; 'other proof' means temporal. This is Gantama's text. There is no use in repetition; he shows the contradiction with another text. 'So' (tatha) 'if property were temporal' should be connected with what follows; 'from a wrong doer who has taken what was not given to him' is in the genitive case and means connected with the hand: taking the property from the hand of a thief who has acquired the property of another who has not given it. Subsequently, he explains the result; 'Yajana' (officiating at religious rites) is a dwanda compound: 'api' (even) means 'the different modes of acquisition'. Comparison with theft is with a view to inflict punishment.

He gives a reason in support of the property being non-temporal. 'Moreover', 'property'; 'that' is understood; he gives a reason, 'it would belong to the taker' because we see it in his possession. In order

to avoid this difficulty, he raises a special doubt. 'Atha', he proceeds to remove it; 'similarly then' (ovan tarhi) on the property being temporal and on its being seized upon by another, if the owner conclaims, 'my property has been taken away by him'; there arises no such doubt in the mind of the hearing members of the assembly (judges of the court or the jury). Just as in the worldly affair on examining gold or silver, there is no doubt left whether it is gold etc. or not, similarly there will be none in the case of the property. By reason of the existence of the millions of credentials from the people, a doubt, however, arises and it can not be said 'the property, therefore, does not belong to the seizer.' Or in the alternative, the complainant (or the plaintiff) should be saked 'there is no conviction (certainty) that the preperty does not belong to the usurper.' 'Similarly then'; just as on the conviction arising that it is gold or silver, there is no doubt left as to gold etc., so it is in the present case; but not so in the second case, because it can not be said that the property does not belong to the usurper, on conviction not arising. In this way he snus up, 'therefore...'

स्रवोच्यते । लौकिकमेव स्वत्वं लौकिकार्यक्षियासाधनत्वात् । ब्रोह्यादिवत् । स्राह्यनीयादीनां हि शास्त्रगम्यानां न लौकिकिकियासाधनत्वमस्ति । नन्वाह्यनीयादाः - नामिष पाकादिसाधनत्वमस्त्येव । नैतन् । न हि तत्राह्यनीयादिकरेण पाकादिसाधन - त्वम् । कि तर्हि प्रत्यन्तादिपरदृश्यमानाग्न्यादिक्षपेण । इहं तु सुवर्णादिक्षपेण न क्र गादि - साधनत्वमिष तु स्वत्वेनैव । न हि यस्य य स्वं न भवति तत्तस्य क्र गाद्यर्थकियां साधयति । अपित्र । प्रत्यन्तवासिनाप्यमदृष्टशास्त्रव्यवहाराणां स्वत्वः यवहारोहश्यते । क्रयाविकयादिदर्शनात् ।

अब atra, here to this ; उच्ये uchyate, it is said as an objection : लोकितम laukikam, temporal ; एव eva, only ; स्व वम् svatvam. property (छ) ; लोकित शकिपासाधन चात laukikartha kriya sadhanatvat, for it effects tra syntions relative to worldly purposes , बीदादिवत vrîhi-âdivat, just as in the case of rice and similar substances : आहव त्यादीन म् ahavani adina a, as regards the concentrated fire (श्राहव शिय) and the like substances; हि hi, bi.t : शास्त्रम्यानाम s istra-gamyanam, deducible from holy institutes; न मा, मार्ग : लौकिक laukika, secular, किया kriya, purposes; साधन नम् sadhanatvam, the virune of effecting (secular purposes); अस्ति asti, there is (ua, nat) , नतु mann, is it not indeed that : आहव शेयानाम ahavaniyanam, of the consocrated fire कि : प्रकादिवा बन्दम pakadisa lhanatyam, the virtue of effecting cooking ote : अस्ति asti, there is ; एव eva, indeed, surely ; न तक, त ) ; ए क् etat, this (19 not so) : न na, not (it is not) ; हि hi, because ; तत्र tatra, there ; आहरती र दि . . . an ahavanicalira on a, by its nature of bring the consecrated fire : पाहादिवाचात्वम् Akalisa thunatvam, the power of effecting cooking etc. कितहि k marchi, but as ; प्राथ दि entyake tol, to the senses (such as sight etc) , परिद्रश्यमान paridrisyamana, porcoptible ; अस् ।दिहाम ugni-adi-rd, ena.

but as in the form of fire etc; इह iha, here; तु tu, but; सुव गाँदिक्षेण suvarnâdi-rûpena, through the form of gold etc; न na, not; क्रयादि krayâdi, the purchase etc.: सा नतरवम् sâdhanatvam, the virtue of being the means of effecting; अपि api, indeed; तु tu, but; इतरवेन svatvena, by virtue of its being property; एव eva, only; न na, not; हि hi, because; यस्य yasya, whose, of a person; यत् yat, which; रम्म svam, property; न na, not; भवि bhavati, becomes . तत् tat, that; तस्य tasya, his; क्रयादि kraya-âdi, by sale &c; अर्थ-कियम् artha-kriyâm, transfer of a thing; साध्यति sâdhyati, does not give effect, अपि च api-cha, even and; प्रत्यन्तवासिनाम् pratyaanta-vâsinâm, of the inhabitants of the barbarous countries; आंप api, even; अदृष्ट्रास्त्रव्यवहाराचाम् adrıştasâstravyava hârânâm, who are unacquainted with the practices in the sacred code; स्वस्वववहार: svatva-vyavahâraḥ, use of the property; हुश्यते drisyate, is seen; क्रय-विक्रयादि-दर्शनात् kraya-vikraya âdi-darśanât, by seeing purchase-sale &c.

9. To this the answer is, property is temporal only, for it effects transactions relative to worldly purposes, just as rice or sim lar subtances do: but the consecrated fire, and the like, deducible from the sacred institutes, do not give effect to actions relative to secular purposes. (It is asked) does not a consecrated fire effect the boiling of food, and so, of the rest? (The answer is) No; for it is not as such, that the consecrated flame operates the boiling of food; but, as a fire perceptible to the senses: and so, in other cases. But, here, it is not through its visible form, either gold or the like, that the purchase of a thing is effected, but through property only. That, which is not a person's property in a thing, does not give effect to his transfer of it by sale or the like, Besides, the use of property is seen also among inhabitants of barbarous countries, who are unacquainted with the practices directed in the sacred code; for purchase, sale, and similar transactions are observed among them.

#### Bâlambhattâ's gloss.

9. Here is the author's view; 'to this the answer is etc.': he proceeds to prove the property to be temporal by syllogistic reasoning (inference). 'Property' is the minor term, 'temporal purpose' is the major term and 'secular purpose' is the middle term (reason) He gives the 'example' in the affirmative and negative forms; 'just as rice or similar substances.' Accordingly,

- ĭ.
- Property is temporal
- .. It is a means to transact temporal purpose..
- 1.—1. Whatever is a means to transact temporal purpose is temporal, as for example rice &c.
  - 2. It is so ; (property is a means to transact temporal purpose).
    - 3 ... property is temporal

II .- 1. Whatever is not temporal is (also) not a means to transact temporal purpose, as for example, the consecrated fire &c. It is an example of negation. 'Oi the consecrated fire and the res.", 'hi', because. He proceeds to show the defect in the pervasion by suggesting that if it were possible, the inference not mainfest from negation is not reliable. 'Does not a consecreted fire &c'? means that though it was non temporal. yet being used in cooking for temporal purpose the negative inference defective; 'also' refers to rice &c He proceeds to answer it; 'not so'; though the consecrated fire has two-fold form, its use for cooking is not from the scriptural texts, since the resorting to the cooking purpose is on account of the form of the temporal fire inferior to the form of the nontemporal consecrated fire. It can not be done by means of the form of the non-temporal consecrated fire; similarly if it were so, there will be no cooking by means of the temporal fire which is inferior in form to the where by means of the general form, otherwise by reason of its se ving the secular object, the scriptural text would be meaningless; its being a means to temporal purpose is, therefore, based upon the the result which accrues. There is, therefore, no defect in the pervasion. In the present case also viz the gold &: there should be a means of the worldly transactions of sale and purchase by the mere appearace of gold &c., but not by their being property. How can they be temporal? He proceeds to meet the objection by 'here &c'; 'through property only 'means 'only by one who is possessed of it.' Harping on the same, he develops the same (argument); 'not so' (nahîti). He adduces a reason in support of the view that even the special transaction amongst the people dies not establish the non-temporal na ure of the property; 'and als i': 'pratyantah' means burbarous country : it suggests the per estual want of scriptoral He explains it; 'unacquanited with' means 'ignorant of' i. e. the barbarians. Now the use thereof is said to be in conformity with a standard; but where is the proof of the existence of the standard? How can you presume it (the proposition) to be proved? He therefore says. 'purchase'.

किंच। नियतोपायकं स्वत्वं लोकसिद्धमेवेति न्यायविदोमन्यन्ते। तथाहि ॥ लिप्सासूत्रे तृतीये वर्णके द्रव्याजंननियमानां कत्वर्थत्वे स्वत्यमेव न स्यात्। स्वत्वस्याः-लोकिकत्वादिति पूर्वपत्तासम्भवमाशंक्य द्रव्याजनस्य प्रतिष्रहादिना स्वत्वसाधनत्वं लोकसिद्धमिति प्वपत्तः समर्थितोगुरुणा। नतु च द्रव्याजंनस्य कत्वर्थत्वे स्वत्वमेव न भवतीति यागप्य न संवर्तेत। प्रलिपतिमिदं केनापिष्रजनं स्वत्वं नापाद्यतीति विमति - विद्वमिति वदता। तथा सिद्धान्तेऽपि स्वत्यस्य लौकिकत्यमङ्गीकृत्यैय विचारप्रयोजनमुक्तम् । अतोनियमातिकमः पुरुषस्य न कतोरिति । अस्य चार्थं एयं विवृतः । यथा
द्वर्यार्जनियमानां क्रन्यर्थत्यं तदा नियमार्जितेनैय दृष्येण कतुसिद्धिः। नियमातिकमार्जि
तेन द्वर्येण् न कतुसिद्धिरिति । न पुरुषस्यनियमातिकमदोषः पूर्वपत्ते । राद्धान्ते नु
अर्जनियमस्य पुरुषार्थत्वात्तद्दिकमेणार्जितेनापि दृव्येण् कतुसिद्धिर्भवति । पुरुषस्यैव
नियमातिकमदोषद्दिति नियमातिकमार्जितस्यापि स्वत्यमङ्गीकृतम् । अन्यथाकनुसिद्धयभावात् ।

िंच kin cha, moreover : नियतोपायकम niyatopâyakam, regulated means of acquisition : स्वत्वम् svatvam, proporty ; लोकसिद्धम् loka-siddham. a matter of popular recognition ; एव eva, also; इति iti, a participle; न्यायवित्रः nvaya-vidah, conversant with the science of reasoning मन्यन्य manyante, deem ; तथारि tuthâhi, similarly ; लिप्सा lipså, desire ; सूत्रे sûtre, in the sûtra: ततीये truive, in the third : वर्णके varnake, clause : हृश्याजन drayvariana. in the acquisition of goods : नियमानाम niyamanam, restrictions ; ऋत्वर्यत्वे kratn-arthutve, for the religious ceremony : स्वन्त्व syatyam, property : व्य evu, also; न na, not; स्थात् syât, be ; स्वत्वस्य svatvasya, of ownership : अलाकिकत्यान alaukikatvat, by reason of being not temporal ; इति iti, participle ; पूर्व-पञ्च pûrva-pakşa, objection ; असम्भवम asambhavam, untenable ; अध्याह्य ás nikva, considering : द्रव्याजनस्य drayyarjanasya, of acquisition of wealth : प्रतिवहादिना pratigrahadina, by acceptance and other modes ; स्वत्व-साधनत्वम svatva-sadhanatvam, the efficacy in instituting proprietary right; लाकसिद्धम । ka-sidham, is popularly recognized ; इति iti, so ; पूर्व-पक्षः purvapaks the first part, the objection ; समर्थित: samarthitah, considered ; गहणा guruuâ, by the author : नन nanu, is it not, does it not follow ? ; च cha, and ; इत्याजनस्य dravyarjansya, the mode of acquiring goods ; कत्वर्थट्वे kratu-arthatve, if it be such as concerns the sacrifice or ceremony स्वत्वम् svatvam, any right of property , प्राचिश्व, itself , न na. not : भवति bhavaii there is ; इति iti, consequently ; यागः yagah, celeberation of a sacrifice , एव eva, itself ; न na, not : संवर्तत samvarteta, would take place : बल्पितम pralapitam, wrongly said, blunder ; इदम् idam, this, it : केनापि kena api, by any one (who affirms) अर्जनम् arjanam, acquisition : स्वत्वम svatvam, a proprietary right a na, not, आपाद्यनि â, â layati, does produce , इति iti, this statement ; विमाि पिद्रम् vipratisiddam, it is contradicted, it is a contradiction "in terms"; इति iti, so, thus-; बदता vadatâ, by hum who says so ; तथा tatha, accordingly , विद्वान i siddhante, while stating the demonstrated doctrine; अति api, also ; स्व वस svatvasya, about property ; लौकिकत्वम् laukikatvum, the popular notion ; अङ्गीकृत्य angikritya,

having acknowledged ; एव eva, again, indeed verily ; वि । -स्ये।जनम vichara-prayojanam the purpose of disquisition उक्तन् uktam, is explained ; श्रतः atalı, therefore ; नियमातिकमः niyama atikramalı, a breach of the restriction ; पुरुषस्य purusasya, affects the person , न na, not ; कता: kratoh. the religious ceremony ; इति iti, thus . श्रस asya, of this passage , च cha, and ; अर्थ: arthab the meaning ; एवस् evam, thus, in this way विवृत: vivritah, is explained ; यथा yatha, if ; द्रश्याजन-निमनाम् dravvarjananivamanam, the restrictions of the acquition of chartels (द्वहर); क न्यंत्रम kratvarthatvam, regard the religious ceremony; तदा tada, then; नियमाजितेन nivamarjitena, by that (material) which is obtained by those rules; एव eva. only (by) ; द्रवेण dravyona, by material ; करुविदिः kratu-siddhih, the perfection or completion ; नियमानिक माजि नेन niymatikramarjitenn, which is obtained by infringing the rules . इश्वेण dravyena, by that material : न na, not; कत्रिदि: kratu siddhih, the perfection of the religious celeberation ; इति iti, so; न na, not ; पुरुषस purus sya, affecting the person ; नियमानिकमदोप: niyama-atikrama-dos th, the fault of infringing the rules : प्रविश्व pûrvapakse, according to the adverse opinion ; राद्धान्ते râddhante. according to the demonstrated conclusion ; तु tu, but ; अर्जननियमस्य arjananivamasya, of the restriction regarding the acquisition; प्राप-वाद purusarthatvat, since they affect the person ; तद्विक नेण tad-atikramena, by a breach of that; अजितेन arjitena, obtained; अपि api, even; द्वध्येण dravyena, with wealth; कतुसिदि: kratnsiddhih, the perfection of the religions right; भवति bhavati, becomes, is affected, takes place : प्रमुख purusasya, on the part of the person ; एव eva, only ; नियमतिक मा niyamâtie krama, violating the rules ; दोष: dosah, the fault, offence ; इति iti, consequently : नियमातिकमाजितस्य niyamâtikrama-arjitasya, what is acquired by violating the rules ; अपि api, even ; स्तत्वम् svatvam, is property ; अजीहाम angikritam, it is acknowledgel . अ यथा anyathâ, otherw se ; करपांच kratusiddhi, completion of cereinony ; अभावात् abhavat, because there would not be any, etc.

10. Moreover, such as are conversant with the science of reasoning, deem regulated means of acquisition a matter of popular recognition. In the third clause of the Lipsa Sutra, the venerable author has examined and pronounced untenable an objection to it, that, "if restrictions, relative to the acquisition of goods, apply to the religious ecremony, there could be no property; since proprietary right is not temporal"; (by showing that) "the efficacy of acceptance and other modes of acquisitions in

constituting proprie ary right, is matter of popular recognition." Doesit not fellow, "if the mode of acquiring the go do concern the rel gious ceremony, there can be no right of property, and consequently no celebration of a sacrifice"? (Answer.) "It is a blunder of any one who affirms that acquisition does not produce a proprietary right, since his is a contrad ction in terms'. Acc rd ngtv, the author, having again acknowledged properly to be a matter of popular recongnition, when he states the demonstrated doe r ne, proceed's to explain the purpose of the disquisition in this manner. Therefore, a breach of the restriction affects the person, not the religious ceremony:' and the meaning o' this passage is thus expounded: 'It'restrictions, respecting the acquisition of chatte's, regard the religious ceremony, is celebration would be perfect such property as was acquired consisently those rules; and 105 so, if performed with wealth obtained by infringing them; and consequently, according to the objector's opinion, the fault would not affect the man, if he desinted from the rule: but, according to the demoi strated conclusion, since the restriction, regarding acquisition affects the person, the perforthe religious ceremony is complete, mance of with property acquired by a breach of the rule; and it is only an o fence on the part of the man, because he has violated an obligatory rule.' It is consequently acknowledged, that even what is gained by infraging restrictions, is property: because, otherwise, there would be no completion of a religious ceremony.

#### B alambhatt a's gloss.

10. The real nature of the projecty meets the approval of those who are conversant with the science of reasoning. Morever, regulated means of acquisition' means acceptance of gifts, earning &c., those who are conversant with the science of reasoning' means they also: how? On this question arising, he gives the said reply by 'as for example' (tathAhi); 'desire' means 'in the sûtra in which the word occurs i.e. Chapter IV. Pâda I, the second topic (which runs thus) "(purusârtha is that) in which there is love of a man and that love is indicated by (a certain) object (which) is inseparably connected (with it)"\*

Under the 1st head there is the discussion on the definition of the

<sup>\*</sup> See Parva Mimamsa p. 199 of S. B. H. vol XXVII

Kratvartha and Puisartha, under the second head there is a discussion as to whether milk-pail &c., are kratvartha or puruşârtha; under the third head there is this discussion -the rules as to the a quistion of wealth from scattered texts-a Brahma may earn wealth by acceptance of gifts & , a king by victory &c., a Vaisya by agriculture &c. D abt arises whether they (earnings) are keatvartha or purusatha. Here is the objector's view; even on (assuming) their real nature and not accepting them to be for the religious purpose, by reason of the absence of an authorised person, it is proper that the distribution of wealth by means of an agent (to obviate) the meaninglessness of the vidhi, is for the religious purpose. The meaning is, just as in a equiring wealth spent in a religious ceremony, (as for instance) 'he purchases soma' &c., the rule about the acquistion of wealth is for the religious purpose; similarly are the rules relating to the acceptance of gifts &c. : otherwise, the rule relating to the acquisition of wealth by reason of being of no use in effecting transactions and removing hunger &c., will be meaningless. Further there is no context to show that it is for a religious purpose, nor can it be said to be a case of disparity. On the contrary it is proved to be a subsidiary part by the force of the sacrifice dependent on the invisible means and the force of the rule depending on the invisible object. It can be urged there can be no living, if all the earnings are for a religious purpose, because it can be accomplished with earnings by improper means; or if the sacrificial rite be for one's own interest by reason of the sacrifice being not capable of accomplishment without livelihood, it follows that the wealth acquired by lawful means is for the purpose of living. It is an illustration of earning wealth in the shape of acquisition of wealth. The writer of Tantraratna (Parthasarthi) has said contrary to the Vartika and reason; for it should be borne in mind that in the Mimâmsâ, there is investigation of the duties to be performed.

He thus derides, commencing from 'property' and ending with 'raising objection.'On the rules relating to the acquisition of wealth being for the sacrifice, by the property being non-temporal, by the non-production of a temporal reason, by the intervention of the Vedic cause, by the regulated means such as acceptance &c. being for the sacrifice, by being for any other object and by the absence of the production of an offect from no cause on account of the want of the proprietary right by reason of non-accural of proprietary right, the sacrifice can not be accomplished. The objector's view that rules are with the religious object is untonable It is the meaning (it is how the matter stands).

He supports it; 'of acquisition of goods': it is connected with the opposite. While discussing, "one should acquire wealth by means of officiating an priest &c.," it has been already explained. Here 'acceptance' (pratigraha) means a 'particular acceptance'; 'carning' means as quisition of wealth.' One should therefore, desire wealth 'by officiating as priests &c.', so it is said previously in the smriti: 'One should worship God for acquisition and protection of wealth' I—100.

The original text signifies th) means of earning.

"Out of six, three callings are his means o' livelihood : officiating as a priest teaching and acceptance (of gift) from a pious (min) M. X 76. It follows from Manu The rules as to acceptance &c., for the acquisition of proprietary right, by means of using wealth in a sacrifice, are for the religious object; just as the act of threshing which removes the husk by reason of rice being used in a sacrifice becomes a sacrificial object. But old people consider that proprietary right by birth as that of a sou like the proprietary right acquired by an acquirer in the thing acquired in the form of the relationship of the proprietary right and the proprietor, is temporal, because it is assorted that the relation of an action and the agent (nominative) save and except the other cases depends on an action whether scriptural or non-scriputral. The relationship of an agent and action depending on an action as said by (Hari) Harita is well known aming people and dies not stand in need of any other proof. the cessation of the action of earning, the result thereof does not necessarily cease, because the substratum in the shape of relationship exists. On the action of the father ceasing, paternal (relationship) does not come to an end. Though the propritary right is temporal, yet by accomplishing the sacrificial object, its absence does not follow: this is the essence,

If the objector's view is erroenous, it can not be the author's view (demonstrated truth); therefore he says in the demenstrated truth also (sidhante api): it is thus. When a person is entitled and bent on earning wealth, on his acquiring it, it is improper to apply the rules thereof to a sacrifice. When a person is desirous of wealth, he is engaged out of affection but not by rules; by reason of his engagement in it against the rules, the injunction relating to it does not become meaningless. Moreover, on all sorts of earning being for the sacrificial purpose, the entire earning is for sacrificial purpose; there being no means of livelihood (left), the whole sacrifice fails. On the contrary, on the inference arising from the texts suggesting both the sacrificial and temporal objects, ordinarily its not merely for the sacrificial object. The reference to earning of wealth is therefore, not by reason of the sacrifice being for a religious purpose but byreason of its being for a secular purpose. Other-

wise, there will be a contradiction with reference to earning of wealth for a sacrifice as mentioned in the sixth chapter "of the first three castes, only person possessed of wealth (is entitled to perform a sacrifice ); because accomplishment of an act depends on wealth". (Mimamsa VI-1-39 at p. 310 of vol XXVIII of S. B. H ) There is another anomaly "An initiated one begs alms for twelve nights and purchases soma", under which begging of alms &c., by prohibiting earning of wealth is onjoined,\* and earning of wealth by other means is considered a sin. It can be said that its result is not the earning of wealth like 'let gold be worn' (see at 130. 132 of Jaimini's Mimansa S. B. H.) It is possible where the result is visible by reason of the unlawfulners of the invisible result. The rules are, therefore, with the temporal object. Though they are laid down there properly, yet like the sacred thread &c, they should be understood with both objects; therefore "let a twice-born always perform (a sacrifice) with wealth earned lawfully", fits in with the Twentyfour views; tsimilarly earning also. Therefore livelihood &c., quoted before from Manu (see p. 16) should be considered as relevant. The sum and substance is that it appears to be the siddhanta view that wealth accomplishing all objects is for secular purpose and the rules relating thereto are also with that purpose. 'Disquistion' means the purpose of the disquisition under the topic (adhikarna). He explains the nature of the object of the demenstrated doctrine (siddahnta). "Therefore, a breach of the restriction" means the fault arising therefrom; therefore "The meaning of this" mesns "of the work full of purpose he develops it. i. e. the original text"; 'expounded' by the Guru (Prabhakara) is understood. "If ... deviated to the rule" means "with the end of the text"; in the objector's view, there is thereby no fault of the man, but by reason of the failure of the sacrifice, the sacrifice is not thereby accomplished. But according to the siddhanta view by reason of a man violating them there is the fault of the man but not the failure of the sacrifice; it is the purport. \*Eva' is with a view to distinction; 'in the objector's view' (Pûrvapaks.a) is connected with the previous: 'is' is the reading. But in the view of the objector earning of wealth being a part of a ceremony the wealth which is essential should be acquired before the commencement of the ceremonies. there being no authority of acquiring it at a particular time. There is no sin even on the failure of the ceremony on the non-acquisition of the wealth at that time, because a person of means is entitled to it. On the contrary, in the siddhanta (demonstrated conclusion) a ceremoney should be performed with the wealth acquired previously. According to the objector's view the earnings from the acceptance of gifts etc, should be taken for the religious purpose but according to the demonstrated conclusion, it should be accomplished by any means; by this what Ranika (Nyayasudhi, the commentary on Tantravartika by Someswara Bhatta) has said. is refuted. It is like the sin arising on n in observance of the restrictive rules by happening of the undesired events to a man, by reason of the fault arising from the misfortune from the hardship undergone for the sacrifice which fails for want of the fruit of the sacrifice obtainable with difficulty. Honce in the topic relating to low castes, it is said 'a

<sup>\*</sup> See Mimamsa at p. 411 of vol. XXV: 11 of S R H.

Sadra should not be taught'; on a Sadra violating the prohibition there is a failure of the sacrifice, and a sin in addition. So it is said by the commentator (Sabara). It should be accordingly berne in mind.

At the conclusion of the subject under discussion, he gives the result. "Even what is gained by infringing restrictions" means 'and similarly' etc., i. e. by the author holding the siddhada' view: 'even' suggests the K cinatika mexica see p. 9 of vol. XXVIII; P. XXXI of vol. XXIX of S. B. II)\* 'Other wise' means there will be no proprietary right in the earnings by violation of the rules. The rules being for the religious object and by the acquisition being for it, the property becomes non-temporal; there being no proprietory right, the livelihood is impossible: from the absence (of livelihood) follows the failure (of the sacrifice).

#### Mitaksara

## न चैतावता चौर्यादिप्राप्तस्यापि स्वत्वं स्यादिति मन्तव्यम् । लोके तत्र स्वत्वं प्रसिद्धयभावत् व्यवहारविसंचादात् । ११ ॥

न na, not; च cha, and; एतावता etavata, by this; चौराँदि chanryadi, by robbery and other nefarious acts; प्रास्त्य praptasya, of what is obtained हारि api, even; स्वरवम् svatvam, the right of being property; स्पात् syat, should be (not न); इति iti, so; मन्तस्यम् mantavyam, should be thought, alleged; छोके loke, in the world; तत्र tatra, there, in such cases; स्वन्त svatva, of properitary right; प्रसिद्धि prasiddhi, of recognition; अभावात् abhavat, through the absence of, there being no etc.; व्यवहार vyavahara, with roceived practice; विसंवादात् visamvadat, owing to disagreement with.

11. It should not be alleged, that even what is obtained by robbery and other nefarious means, would be property. For proper every right in such instances is not recognized by the world; and it disagrees with received practice.

#### Balambhatta's gloss.

It If you accept the proprietary right to accrue in the earning made by the breach of the rules, there will be proprietary right even in the property obtained by their. Therefore, suggeting the removal of the anomaly, he says. "It should not be alleged etc.," meaning 'no'; the removes

<sup>\*</sup>Rhetorical flourishes, meant to indicate that what applies to a remete case, a fortion applies to a case close at hand, should not literally be understood K. I., Sirour's Mimansa lectures p. 205. "Where there are means at band to explain the most difficult subject one can explain an easy subject without difficulty." Vāchaspatya vol. V. p. 4162, Where one is skilful in shooting a lion, it is not difficult for him to shoot a fox in hunting. These are all illustrations of the Kaimutika maxim. It is derived from  $\sqrt{Kim+Ut_0}$  meaning 'how much more? or how much less'? It is a principle of a fortiori.

thereby the futility of the reason; "it disagrees with received practice" means by not recognising it in the well known transaction of sale."

#### Mitaksara

एवं प्रतिप्रहायुपायके स्वत्वे लौकिके स्थिते ब्राह्मणस्य प्रतिप्रहाद्यउपायाः। क्षित्रयस्य विजिताद्यावेश्यस्य कृष्पाद्यः। गृहस्यशुश्रु पादयहत्यदृष्टार्थानियमाः दिन्धाः व्यस्त सर्वे ताधारणाः। सामो रिक्धकयसविभागपरिप्रहाधिगमेष्यित्युक्ताः। १२॥

एवन् Evam, thus; प्रतिप्रहादि pratigrahâdi, by acceptance and any other; उपायके upâyake, by means such as acceptance etc.; स्वरवे svatve, property : डोकिके laukike, temporal; स्थिते sthite, being established; मानापस्य brâhmanasya, for a brâhmaṇa; प्रतिमहाद्या pratigrahâdayah, acceptance etc.; वराया: upâyâh, means, अधियस्य kṣatriyasya, for a kṣatriya; विजिताद्य: vijitadayah, conquest etc.; वर्षस्य vaiśyasya; for a vaiśya; इत्यादय: kṛiṣyâdayah, husbandry etc.; श्वर्म śūdrasya, for a śūdra; अध्यादय: áusrūṣâdayah, service and the rest; हति iti, so; ध्वर्धा adriştartha, for spiritual purposes; नियमा: niyamâh, restrictions; रिक्याव्यः rikthâdayah, inheritance and others; तु tn, but; सबसाधारणः sarva-sâdhâraṇâh, common to all; स्वामी svâmî, an owner is; रिक्य riktha. inheritance; क्रिक्य kraya, purchase; सिभाग savibhâga, partition; परिमद्द parigraha, seizuro; अगियमेषु adhigameṣu, finding; हित iti; so; क्राः uktâh, aro stated.

12. Thus, since property, obtained by acceptance or any other (sufficient) means, is established to be temporal, the acceptance of alms, as well as other (prescribed) modes for a Brahmana, conquest and similar means for a Kshatriya, husbandry and the like for a Vaisya, and service and the rest for a Sudra, are propounded as restrictions intended for spiritual purposes; and inheritance and other modes are stated as means common to all. "An owner is by inheritance, purchase, partition, seizure, or finding".

#### Balambhatta's gloss.

12 In this way having established the temporal nature of the property, he repels the futility of the uncommon injunction. "Similarly acceptance" etc, (evam prati); 'vijita' (conquest) is derived by adding ktah to denote an abstract nonn and means victory etc.; 'prescribed modes' should be repeated every where in the following (passage). 'Spiritual' (adriptu) means 'wealth is for spiritual purpose' or in other words the restrictive rules are for spiritual purpose. Even in the absence of the injunctive text, he proceeds to repeat the above mentioned arguments to support the non-secular nature of the property and to show the

facility of Gantam's text having complete enameration (see placitum 8 at p. 8) "Inheritance....." should be referred to. 'All' includes 'mixed race' in order to enumerate them, he says, "an owner."

#### Mitaksara

तत्राप्तितवन्धोदायोरिक्थम् । क्रयः प्रसिद्धः । संविभागः सप्रतिबन्धोदायः । प्रतिप्रहोनन्यऽपूर्वस्य जलतृणुकाष्टादेः स्वीकारः । प्रधिगमोनिध्यादेः प्राप्तिः । पतेषु विभित्तेषु सत्सु स्वामी भवति । कृतेषु क्षाप्ते स्वामी प्राह्मणस्याधिकं लम्धमिति ब्राह्मण्य प्रतिप्रहादिना यह्यःथं तद्धिकमसाधारणम् । त्रविष्टं वैद्ययुद्वयोरिति । क्रजाप्यवर्तते । व्वत्रयस्य विजयद्दग्डादिल्थ्यमसाधारणम् । निर्विष्टं वैद्ययुद्वयोरिति । क्रजाप्यधिकमित्यनुवर्तते । वैद्यस्य द्वज्यप्रदादिल्थ्यमसाधारणम् । विविष्टं तदसाधारणम् । ग्रद्धस्य द्वज्यप्रप्रादिना भृतिकपेण यह्यव्यं तदसाधाणस्म् । प्रवमनुलोमजानां प्रतिलोमजानाम् चलाकप्रसिद्धेषु ग्वत्यहेतुषु यद्यदसाधारण्युक्तं स्तानामश्वसारथ्यमित्यादि तक्तस्ववै निर्विष्टश्चेत्रोच्यते । सर्वस्यापि भृतिकपत्वाक्तिवै श्रोभृतिभोगयोरिति त्रिकाण्डीस्मरण्यात् तक्तदसाधारणं वेदितव्यम् । १३ ॥

तत्र tatra, there ; अप्रतिकश्व: apratibandhah, unobstructed ; दाय: dayah, heritage : रिक्थम riktham, inheritance : क्य krayah, purchase : prasiddhah, is well known : संविभाग: samvibhagah, partition : स्प्रतिवन्धः sapratibandhah, subject to obstruction : दापः dâyah, heritage : gfagg: pratigrahah, occupation or seizure: warqueta ananyapûrvasya. not previously appertaining to ; जलकाष्ट्रादे: jala-kasthadeh, of water, wood and the like; स्वीकार: svîkârah, appropriation : अधिगम: adhigamah, finding : निष्यादे nidhi-âdeh; of hidden treasury and the like : प्राप्ति: praptih, discovery; पतेष eteşu, these; निमित्तंष nimitteşu, the causes ; सन्स satsu, being; प्रतेष .....सःस, if these causes exist; स्वामी svâmî, owner ; अवति bhavati, becomes : करेप kritesu, if they take place; जायते jnayate, is known, becomes ; स्वामी svâmî, proprietor ; मामपूर्य brâhmanasya, for a brâhmana. अधिकम adhikam, additional : स्टब्स labdham, that which is obtained ; इति iti, so ; बाह्मणस्य brahmanasya, for a brahmana ; प्रतिप्रदा-दिना pratigrahâdinâ, by accoptance etc. ; यह vad, which ; लक्षम् labdham, is obtained : तह tad, that : अधिकम adhikam, additional : असाधारणम् asadharanam, not common ; सानियह । katriyasya, for a kantriya ; विजितम् vijitam, what is obtained by victory; इति iti, so; अत्र atra, here; अधिकस् adhikam, additional; इति iti, this (the word additional); अतु-वतते annvartate, is understood, follows, is repeated : अत्रियस्य ksatrivasva. for a kastriya; विजय vijaya, by victory; दण्ड-आदि danda âdi, or by amercement or the like : लब्बम labdham, is obtained : अयाधारणम asadharnam, not common (to all the tribes) निर्देष्टम nirvistam, what is earned : वैश्य-

शुक्रेंग: vaisya sudrayoh, for a vaisya and sudra; इति iti, so; अन atra, here ; अपि api, too ; अधिकम् adhikam, the word 'additional' ; इति iti, this : अनुवर्तते anuvartate, 'is repeated' is understood ; वैश्यस्य vaisyasya, for a vaisya; afu krisi, by agriculture; nitelia goraksadi, by keeping of cattle etc. लध्यम् labdham, obtained ; निविष्टम् nirvistam earned ; तद tad, that; असाधारणम् asådhåranam, peculiar; शहरा áudrasya, for a sudra; द्विजशुक्रकदिना dvija śuśrûṣâdinā, by means of service of the twiceborn ; श्रीतहरीय bhriti-rapena, in the form of of wages : यह yad, which : हरुषम् labdham, obtained; तद tad, that; असाधारणम् asâdharnam, ia peculiar ; एक्स evam, so ; अनुलोमजानाम् anulomajanam, to certain classes mixed in the natural order of tribes ; प्रतिलोमजान म् pratilomjanam, to certain classes mixed in the reverse order of tribes; च cha, and; लोक-प्रतिदेश lokprasiddesu, which are familiar to mankind स्वत्व-हेतुष svatvahetusu, among the causes of property; ag ag yad yad, whatever : अलाधारणम् asådhårnam, peculiar ; उक्तम् uktam, has been stated ; स्तानाम् sûtânâm, of the sûtas ; अश्वसारध्यम् aśvasârathyam, the driving of horses ; इलादि iti-adi, and so forth तत् तत् tat tat, that ; सर्वम् sarvam, all ; निविष्ट-शहरेन nirvista-sabdena; by the word 'nirvista' i e. 'earned'; उच्यते nchyate, is indicated ; सर्वर sarvasya, all (such acquisitions) ; अपि api, also : अतस्यत्वात bhritirupatvat, for they assume the form of wages श्रि : हि.वंश: nirvesah wages भृति-भोगये: bhriti-bhogayoh, in the sense of wages and enjoyment : प्रति iti, so ; त्रिकाण्डी-सार्णात् trikandi-smarnat, as indicated by the dictionary of Amara which has three parts i. e. (\$198) kandas : 378 तत् tat tat, all that : असाधारणम् asadharnam, as peculiar ; वेदिनव्यम् veditavyam, should be understood.

13. Unobstructed heritage is here denominated "inheritance." "Purchase" is well known. "Partition" means heritage subject to ols ruction. "Occupation" or seizure is the appropriation of water, grass, wood and the like not previously apportaining to any other [person as owner.] "Finding" is the discovery of a hidden treasure or the like. 'If these reasons exist, the person is owner.' If they take place, he becomes proprietor. 'For a Br.hmana, that which is obtained by acceptance or the like, is additional; not common [to all the tribes]. "Additional" is understood in the subsequent sentence; 'for a Kshatriya, what is obtained by victory, or by amcreement or the like, is peculiar.' In the next sentence, "additional" is again understood: "what is gained or earned by agriculture, keeping o. cattle, [traffic,] and so

forth, is for a Vaisya peculiar; and so is, for a Sadra, that which is earned in the for n of wages, by obedience to the regenerate classes and by similar means." Thus likewise, among the various causes of property which are familiar to mankind, whatever has been stated as peculiar to cert in mixed classes in the direct or inverse order of the tribes, (as the driving of horses, which is the profession of the sutas, and so for h,) is indicated by the word "carned" (nirvista): for all such acquisitions assume the form of wages or hire; and the noun (nirvesa) is explained in the Trikandi as signifying wages.

#### Balambhatta's gloss.

Hore (tatra) means 'of thoso'; 'not previously appertaining to any other' 'of that which is not owned by any one' (res nullius); having explained the categories, he proceeds to explain the meaning of the passage. 'They', is to show the appropriateness of what is laid down; 'becomes' shows that every thing is with that object. "If these reasons exist, the person is owner" means if these reasons are known (to exist) the owner is known; by this, the view of the objector is repelled, because there is success with that object. He proceeds to explain the meaning of the succeeding passage. 'For a Brahman', over and above; he says by filling up the ellipsis by reason of its inherent power, being in conformity with another text and being concomitant with it. 'Accepance'; additional' shows 'its excellence': 'peculiar' i. e. 'conquered' is a figurative expression standing for victory. 'Amercement'; 'additional' is understood!: it is the reading. He says with the object of earning for enjoyment; agriculture etc., include earning by trade etc. In order to remove the anomaly, he applies the said principle elsewhere. 'Thus, likewise'; 'they are peculiar of those which end in the genitive case' should be connected here also; "among the causes of the proprietary right" means 'of them': 'all that' means 'of them.'

#### Mitaksara

### यद्यपि पत्नी दुहितरश्चेत्यादिस्मरणं तत्रापि स्वामसिम्बन्धितया बहुषु दायविभा-गितया प्राप्तेषु लोकप्रसिद्धेऽपि स्वत्वे व्यामोहनिवृत्त्यर्थं स्मरण्मिति सर्वमनवद्यम् । १४॥

यद्यपि yadi api, as ; पही patnî, the wife (that has become the widow); दुहितर: duhitarah, daughters ; च chha, and ; ह्यादि itiâdi, etc सार्णम् smaranam, the declaration , तत्र tatra, there, in that text; अपि api, too ; स्वामीसम्बन्धितया svâmisambandh tayâ, by reason of their affinity to the late
owner ; बहुष bahuşu, among many persons ; दायिवभागितया dâya vibhâgitaya,
because they (are supposed to be) entitled to share (विभाग ) the heritage
(दाव); प्राप्तिप prâpteşu, being supposed, when they are supposed to be etc.

छोकप्रसिद्धे loka-prasiddhe, though it is a matter familiar to the world; अपि api, even; हान्ये svatvo, the proprietary right; ब्रासोह vyâmoha, mistake; निरुत्ययंम् nivritti-artham, for the purpose of prevening; हतरणम् smarnam, is the declaration; हति।।।, therefore; सबस् sarvam, the whole; अनवसम् anvadyam, is unexpectionable.

14. As for the precept respecting the succession of the widow and the daughters, &c., the declaration (of the order of succession,) even in that text is intended to prevent mistake, although the right of property be a matter familiar to the world, where many persons might (but for that declaration).

#### Balambhatta's gloss.

14. If the property were temporal the text as to 'wife and daughter etc.', (see. II. 135) would be contradictory; because by reason of the absence of the owner the wife etc., have been declared entitled. In order to remove the anomaly arising by the way, though not explained before and stated merely by Gontama, he states. 'Although' etc.; 'there also' means 'in the text'; 'in their absence' is understood. There is another reading 'order of succession' (krama smarnam), otherwise 'even there' becomes incongruous. In this way, the semblance of contradiction with other smrities should be removed; there is then, no contradiction of the texts.

Here it should be borne in mind, what is that proprietary right which is said to be temporal by the siddhanti (propounder)? It is not an object of the means prohibited by the scripture but of lawful and free modes of transactions of sale and acceptance of gift; it can not be known by the external organs of sense: it may be said that the special mental cognition of the acceptance etc., being the object of special mental cognition and the statement with the object of its improviety are nearly explained. Because even after the cessation of the acceptance, there is the accrual of proprietary right by virtue of the transaction. e. g, by gift etc., the proprietary right ceases (in one) and is created (in another) by acceptance etc. If that were not so by reason of accepting the cessation (of the ownership) by gift and its creation by acceptance of a particular thing, even then it is an object of perception by the external organs of sense by reason of the ordinary practice 'I see the property'. It is not an unwarrantable stretch of a rule; by reason of the knowledge thereof on realisation, it is like the proprietary right residing therein and the unchecked and free use thereof. Therefore on not taking it into possession, on its being used freely according to one's wishes and on its seizure by the exercise of proprietary right wrongfully. there is no possession thereof. From this, the proprietary right is inferred; on the other hand it is not an object of sensual perception (and one can not say) I see the proprietary right' as 'I perceive a smelling

sandal'. Thus the view of the opponent is repelled by reason of its being related elsewhere.

The gifts are of two kinds; one is of which the fruit is visible and the other of which the fruit is not visible. They are subdivided into two; one with acceptance and the other without it. Although 'gift with acceptance' is mere acceptance, yet (in the passage) 'let a Brahmana earn wealth by acceptance (of gift)' by reason of the prohibition onjoined by the smriti texts as regards the acceptance of gift of horse and sesamum, the word acceptance 'of gift' (pratigraha)' means the acceptance of the donation for invisible purpose. On the acceptance of sesamum and horse given as reward, no one is in fault nor is there any breach of rule as regards earning by a warrior. The reward should be said to be for visible object. The word ('dâna) is derived from \( \sigma \) a meaning relinquishment of one's proprietary right in order to create it in another.

On the other hand, the creation of the proprietary right in another does not morely depend on the relinquishment of one's proprietary right, but it must be said that it arises in reality by acceptance only. On simply giving up a cow in favour of a Brahmana (saying) 'the cow belongs to the Brahman, it it not mine' even with the full knowledge of the relinquishment by all present, the proprietary right arises by acceptance. Therefore (in cases like) 'let one offer funeral cakes to the manes' there is the illustration of the fourth (gift without acceptance) on the suspension of the proprietary right in the thing offered to the manes by reason of the want of acceptance and by reason of the reality of dedication made to the manes in compliance with the above said meaning of /da. Under the belief of an owner being abroad, the possession by acceptance of his relinquished property and then on the death of the owner, possession after partition of his property by his sons etc., as inheritance but not by any other are the common occurences; otherwise there will be no offence in a stranger's taking possession of his wealh like them, as in obtaining forest grass etc. In this way the acceptance of a gift should not be considered to be useless by reason of the text. 'It is eight times meritorions to accept it', because of the accrual of the excessive reward on the gift of such accepted wealth. On the other hand, the word of quantity is with a view to save the non-use of the passage (one gives) in a context where the subject of reunion is discussed and on the creation of the joint property after the extinction of the separate property.

Nor is there no extinction of proprietary right; on obviating the undue stretch of a rule by the extinction of the proprietary right, the word of quantity is useless: there also by assuming the extinction of previous proprietary right by non accrual of it in the proprietor of it. Or accepting the exciting force of volition, there is some force; thereby there is no extinction of the proprietary right but mere creation of the proprietary right in another: on the other hand the creation of the proprietary right in one who is possessed of it, by the stimulating force of the volition is refuted. It can

not be said that there is wrong in overlooking it; because by not creating proprietary right in an other, there is no applicability of the passage the gives. Similarly it does not apply in the case of sale by reason of its non-oreation of proprietary right according to the rules. In such a case to obviate the undue extension of the rule, the proprietary right arises by the previous acceptance of the sale-consideration. In this way, by the word 'gift etc.,' the same applies in the case of sale; because the extinction and creation of the right take place in both of them. It should not be said that the right arising from gift etc. is useless and improper. The text is with a view to support the creation of the right arising from it and inferable from the scripture even on its production from the temporal agents and inferable from the evidence thereof.

Similarly by "A Brahman by acceptance of gift etc.,......owner by inheritance" the acceptance etc., are clearly said to be essential, not by the last clause even on so describing, but by the first; the essential nature arises by earning but not by the proprietary right; earning may be said, as described previously, as constituting profit and loss the means of acquiring wealth. Just like the purport of the text, 'let one who is possessed of wealth by acceptance of gifts etc., appropriate wealth by earning it', it is also acquired by the same means. Therefore 'let wealth be earned by means of sacrifice etc.' means that gift etc. are the means of acquiring proprietary right in earning wealth by acceptance of gift etc., as explained previously. The act of acceptance of gift etc., is therefore, an earning and like it, it is also a means thereof.

There is the following order: in the creation (of a right) in the begining, there is relinquishment; then acceptance of gift, then earning, then proprietary right. The middle two (constituents) do not exist by (the nonexistence of) the first; similarly in other cases. Similarly in 'oreation by acceptance of gift', creation is apparently a common factor; etc., include like officiating as a priest, teaching, victory, agriculture, service, relinquishment of like things, inheritance which is common and anything effected by sale. There the real nature of the acceptance of gift eto. and relinquishment and sale is explained and the real nature of the acceptance of gift and finding like them is obvious. By 'inheritance' (riktha) is meant the mere relationship with the owner arising from heritage; by partition is meant the absence of the particular obstruction of that kind; their non-contradictory nature was explained previously, so there is nothing wrong. The partition as described previously does not create proprietory right being a part thereof (compound forming with heritage). This is the reason why Goutama and others have not included it amongst canses. 'By partition arises proprietary right' is the subject for discussion according to others; in the text of Goutama the word 'samvibhaga' (partition) means 'partition', it is not what was described previously but is well known idea (of partition), which by removing the doubt support the established truth: there is then no contradiction. In this way the proprietary right is inferable from enjoyment etc., perceivable by all visible means of proof, applicable to common and uncommon above-said objects, extinguishable on partition like gift and

sale and not arising from partition. This is the purport of the whole and is acceptable by all. It is made clear, by Manjuga\* etc.; so he says '...all.'

#### Mitaksara

यद्पि मम स्थमनेनापद्दतमिति न ब्र्यारस्वत्यस्य लौकिकत्यद्दति तद्य्यसत्। स्वश्यदेतुभृतक्षयादिसन्वेद्दारस्यत्यसन्देद्दोपपत्तेः । १५ ॥

यह yad, वापि api, as for the remark; सम mama, my; स्वस् evam, property; भानेन anena, by this person; अपहतन् apahritam, is stolen, is taken away; हति iti, this; so, it; न na, not; न्यान brûyat, one should say; one should not say; स्वरवहण svatvasya, of the property; कोकिकावे laukikatve, there being the temporal nature of.....: हति iti, so this, it; तह tad, that; अपि api, also; असन् asat, is not right; स्वरव-देनु-भून svatvahetu-bhûta, that has become the cause of the proprietary right; अपविद्यान कर्माक्षेत्र svatva-sandeha, a doubt about proprietary right; अपविद्यान patteh, because there would arise.

15. As for the remark, that, if property were temporal it could not be said, "My property has been taken away by him, that is not accurate, for a doubt respecting the proprietary right does arise through a doubt concerning the purchase, or other transaction, which is the cause of that right.

#### Balambhatta's gloss.

15. In this way, having removed all the defects arising from the texts, he removes the remaining third defect arising in the form of the contradictory arguments described previously. 'If.......could not be said' by reason of the proprietary right of the usurper (trespasser); if one says so, there will be no doubt in the mind of the arbitrators (jurymen) just as (one has none) in the form of gold; iva (like) is understood. 'Cause of the proprietary right'; in such a case where mere knowledge arises from an informer's statement to the effect that one has deprived another of his property by virtue of the conflict arising from the want of proof in support of it on the complainant stating one thing and the other party stating the contrary, there arises a doubt in the mind of the arbitators whether the property has been obtained by him (the opposite side) by usurpation or sale; by reason of the suspicion in the origin of the proprietary right such as sale etc., there is the possibility of a doubt arising about its effect, viz the proprietary right.

<sup>\* 10</sup> is a name of some legal work ending in मंजूषा का वैदयाकरणसिद्धान्तकपुमंज्या.

#### Mitaksara

षिचारप्रयोजनं तु यद्गर्षितेनार्जनन्ति कर्मणा घाहाणा धनम् । तस्यात्सारंण् युच्यन्ति जप्येन तपसेव चेति शास्त्रेकसमधिगम्ये स्वत्ये गर्हितेनासःश्वतिप्रह्वाणिज्या-दिनालम्धस्य स्वत्यमेव नास्तीवि तत्पुत्राणां तद्विभाज्यमेव । यदा तु लांकिकं स्वत्यं तद्वाऽसर्यतिप्रहादिल्ष्यस्यापि स्वत्वात् तत्पुत्राणां तद्विभाज्यमेष । तस्योत्सर्गेण् युच्यन्तीति प्रायश्चित्तमर्जायितुरेव तत्पुत्रादीनां तु इायत्वेन स्वत्यमिति न तेषां देष्यस्वन्धः॥ (म० मा. १० महो ११५)सप्त वित्तागमाधम्यादायोलाभः क्रयोजयः। प्रयोगः कर्मयोगस्च सत्प्रतिप्रहृप्य चेति मनुस्मरणात् । १६॥

विचार vichara, the preceding disquisition ; प्रयोजनम् prayojanam. the purpose ; द tu, but ; बदु yad, when ; गहितेन garhitena, by blameable (act) : अर्जयन्ति arjayanti, acquire ; कर्मणा karmanâ, by an act ; आक्षणा। Brahmanah, Brahmanas; way dhanam, wealth; तस्य tasya, of that (wealth): रसरों प ntsargena, by the abandonment ; शुद्रध्यन्ति suddhyanti, are cleared : जायेन japyena, with prayer ; तपदा tapssa, rigid austerity ; एव eva, indeed, only ; w cha, and ; इति iti, thus the text ; शास्त्रैक समिशान्ये sastra-eka-samadhigamye, if deducible only from eacred institutes : स्वत्वे systye, if property be ; पहितेन gashitena, by that which is reprobated ; असस्प्रियह asatpratigraha, by accepting presents from an improper person : वाचित्रया-विना vanijyadina. or by trade and commerce etc. ; स्टब्स्य labdhasya, of what is obtained ; स्वत्वम svatvam, the right to be property ; प्य eva. itself , na, not ; with asti, would be ; gia iti, and consequently ; at tat, his; प्रताणाम putranam, among the sons; तद tad, that; कविभाश्यम् avibhajvam, not partible ; प्र eva, certainly ; यहा yada, if : त tu. but : क्षीकिस lankikam, worldly ; स्वन्यम svatvam, property ; तदा tada, then ; quevicustic asat-parigrahadi, by accepting from an improper person करभूक्य labdhasya, what is obtained ; पाप api, too, even ; स्वत्वात् svatvat, because it would be property; तत्प्रज्ञाणाम् tat-putranam, among his sons; तह tad, that ; विभाज्यम vibhajyam, partible ; प्र eva, indeed ; तस्य tasya, of that ; senio utsargens, by the abandonment (of that ) ; graden suddhyanti, they are cleared ; इति iti, this ; प्राविश्वत्तम् prayaschittam. atonement ; सर्जियतु: arjayituh, to the acquirer ; एव eva, only ; तत्प्रतादी-THE tat-putradinam, as regards his sons and other heirs; gtu, but; दायत्वन dayatvena, because of the right of inheritance ; स्वत्वम् svatvam, the proprietary right , इति iti, and therefore ; न na, no ; तेपास tesam, to them | राजसम्बद्धा desasambandhah, attachment of blame; क्षत sapta. seven ; aw mun: vittagamah, means of acquiring property ; wat dharmyah, virtuous ; स्व: dayah, inheritance ; दाय: labhah, gain ; द्या krayah purchase; जय: jayah, conquest; प्रयोग: prayogah, trade; इसरेवाम: karmayogah, employment च cha, and ; सत्प्रतिमद्दः satparigrahah, acceptance from a proper person; एक eva, also; च cha, and; इति iti, thus; अबु-ध्यरपात Manu-smarnat, since Manu declaies.

16. The purpose of the preceding disquisition is this. A text expresses "When Brahmans have acquired wealth by a blameable act, they are cleared by the abandonment of it, with prayer and rigid austerity. Now, if property be deducible only from sacred ordinances, that, which has been obtained by accepting presents from an improper person, or by other means which are reprobated, weuld not be property, and consequently would not be partible among sons. But if it be a worldly matter, then even what is obtained by such means, is property and may be divided among heirs, and the atonement above mentioned regards the acquirer only: but sons have the right by inheritance, and therefore no blame attaches to them, since Manu declares, "There are seven virtuous means of acquiring property, viz., inheritance, &c."

#### Balambhatta's gloss.

Now in the present discourse, it is not proper to enquire into the real nature of the proprietary right by reason of the non-use of the subdivisions into temporal and non-temporal. He therefore says. The purpose of the preceding disquistion etc': abandonment' means' giving up'; he says 'not by that alone (but) by prayer' also: he means, by this sanction of abandonment by Manu. He states the view of the appponent; 'from sacred ordinances'; the reprehensible is of two kinds, one that is prohibited and the other that is not laid down. 'Accepting presents from an improper person'; in the established truth, he removes the contradiction of the text. By 'giving it up'; he says by suggesting the distinction by 'only' (eva). 'The sons'; can there be a transmistion of sin like inheritance? He therefore says, 'seven'; these are the means to acquire wealth: here the term 'inheritance' includes both inheritance and partition; the word 'acquistion' includes acceptance by gift and finding; 'victory' includes fine i 'trade' includes agriculture etc.; 'employment' includes acceptance of reward; from it, both should be understood.

<sup>?</sup> The stoke of Manu bas not been translated by Colebrook.e. I give the translation from Bubler. There are seven lawful modes of acquiring property, (viz.) inheritance, finding, or friendly douation, purchase, conquest, lending at interest, the performance of work and the acceptance of gift, from virtuous men S. B. E. XXV. P. 426.

It is proper to discuss the subject promised according to the promise but not otherwise; how is it contrary here? nor is there any other different reason by virtue of its absence. There is no argument based upon series of reasons by virtue of the dependence of the present disquisition on the temporal nature of the proprietary right nor does the maxim of needle and kettle\* apply here by reason of proving its temporal nature from many arguments and by seeing (no proof of) any other. If you say that a subject discussed and one to be discussed are both in an unfavourable position, the reply is that it is not so. Like property by the temporal nature of partition, by the non-temporal nature of the rules relating to it and by the temporal nature of birth ect, the temporal nature of the proprietary right in the above said ways has already been proved; there the creation of it from of partition etc., applies but not otherwise: the subject discussed is a reason and the subject to be discussed is, therefore, based on a reason. Its immediate discussion is therefore, proper: it is the substance.

#### Mitaksara

#### इदानीमिदं संदिद्यते । विभागात्स्वत्वमुत स्वस्य सतोविभागइति । १७॥

इदानीम् Idânîm, now, next; इदम् idam, this, it : मन्द्रिज्ञते sandihyato, is doubted; भिभागात vibhâgât, through partition; स्वत्यम् svatvam, property; सत uta, or; स्वस्य svasya, the proprietary right; सतः sataḥ, being already there; विभागः vibhâgaḥ, partition; हति iti, thus the doubt.

17. Next, it is doubted whether property arises from partition, or the division be of an existent right.

#### Mitaksara

तत्र विभागात्स्वत्वमिति ताषचुक्तम् । जातपुत्रस्याधानविधानात् । यदि जन्म-नैव स्वत्वं स्याचदोत्पन्नस्य पुत्रस्यापि तत्स्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरनधिकारः स्यात् । १८॥

तम Tatra, of these (positions); विभागात vibhagat, arising from partition; रवाय svatvam, property; इति iti, this position; तावद tavad, indeed; युक्तम् yuktam, right; जातपुत्रस्य jataputrasya, of a man to whom a son is born; आयान-विधानात adhana-vidhanat, because of the enjoining (विधान) (by the scripture) to maintain a holy fire (आधान); यदि yadi, if; स्माना janmana, by birth; एव eva, alone; स्वत्यम् svatvam, property; स्यात् syat, would be; तदा tada, then; वरपनस्य utpannasya, of one just born; पुत्रस्य putrasya, of a son; आप api, even; तत् tat, that; स्वम् svam,

When there are two acts to be performed, one essier and the other more difficult, at a time, the easier one should be performed first,

property, estate; साधारणम् sådhåraṇam, would be common; इति iti, and, bence . ब्रायमध्येषु dravya-sådhyeşu, that are accomplished by the use (साध्य) of wealth (ब्राय) . आधानादिषु ådhånådiṣu, in matters such as maintaining the sacred fire etc. चितुः pituh, of the father; अनिधकारः anadhikāraḥ, inability; इयास syât, there would be.

18. Of these (positions), that of property arising from partitionis right, since a man, to whom a son is born, is enjoined to manitain a holy fire: for, were property vested by birth alone, the state would be common to the son as soon as born; and the father would not be competent to maintain a sacrificial fire, and perform other religious duties which are accomplished by the use of wealth.

#### Balambhatta's gloss.

17 and 18. Harping on the same, he says, now (idanim) meaning next; so it should be understood that with the said object the word 'no w' is used. 'It is doubted'; he supports the enunciated proposition containing the above-said doubt in the enunciated proposition first. Is it from partition'? 'There' (tatra), means 'between two.' 'Born'; he means 'let one who has black hair and to whom a son is born, maintain a holy fire'; there the word 'son' stands for all descendants or it is bahuvrihi according to the rule embodied in Panini I. 2. 64: 'one who has got black hair' shows youth or competency. One who is thus entitled, should consecrate the holy fire; this is the meaning. Even if it is a mandatory text with respect to it, how does proprietary right arise therefrom? Ho, therefore, gives a reply. 'If by birth'; 'alone' is for contrest. Born' means by his becoming an equal owner in the property, it becomes common property. He says, 'the estate'; 'in the maintenance of the holy fire etc' means the ceremonies to be performed by the husband and wife only: 'etc.' include the donations in the necessary funeral and natal ceremonies.

#### Mitakera.

तथा विभागात्प्राक्षितृप्रसाद लब्धस्य विभागप्रतिवेधोनोपपद्यते। सर्वातुमत्या वसत्वाद्विभागप्राप्तयभावात्। यथाद्व। शौर्यभार्याधने चोमे स्व विद्याधनं भवेत्। बीग्येतान्यविभाज्यानि प्रसादोयभ्यं पैतृकद्दति। १६॥

तथा Tathâ, like-wise; विभागात vibhâgât, separation; प्राक् prâk, before; चित्रसाद pitri-prasâda, through the liberality (प्रसाद) of the father; इडब्ब्य labdhasya, of what is obtained; विभाग-प्रतिषेष: vibhâga-pratisedhah, the prohibition of a division; न na, not; उपप्यते upapadyate, would be pertinent; सर्वाचुमसा sarva-anumatyâ, by the consent (अनुस्ति) of all the

parties; दसत्यात dattatvåt because of its being given; विभागमासि vibhagapråpti, of the suppos tion of partition अनावात abhåvåt, because of the absence, यथा yathå, as: दाह बीत, says; शीर्य-आया-धने áaurya-bhårya dhane wealth by valour and wealth of a wife; च cha. and; को nbhe, both; यत् yat, which; च cha, again; विधाधनम् vidyådhanam, wealth acquired by science; अनेत् bhavet, would be; शिंख trîṇi, three; प्तानि etâni, there; अविभाज्यानि avibhåjyåni, exempt from partition; प्रसाद: piasådah, a favour; य: yah, which is; च cha, and; पैत्हा paitrikah, conferred by a father; इति iti, eo.

19. Likewise the prohibition of a division of that, which is obtained from the liberality of the father previous to separation, would not be pertinent: since no partition of it can be supposed, for it has been given by consent of all parties. But Narada does propound such a prohibition: "Excepting what is gained by valour, the wealth of a wife, and what is acquired by science, which are three sorts of property exempt from partition; and any favour conferred by a father."

#### Balambhatta's gloss.

19. If you say that the right in question arises under a text, then by reason of the antecedent prohibition there can be a partition in case of a donation made by favour; it is not so, so he shows the irrelevancy of the prohibition. 'Likewise'; he says in order to refute the other conficting reason: 'all', in that case under those circumstances by reason of having both the right of making a gift and accepting it and the subsequent failure of the cause, it fails. It is, therefore irrelevant; and the text is like a sky-flower (impossible). Narada, therefore, says; so he says': in the wealth acquired by valour and the wife; so also before; therefore (the meaning is) what is obtained by valour according to Brihaspati and the gains of science obtained by valour according to Vyšsa also con stitute wealth. 'And which', another reading is preferable to 'whose'; paternal' in the sense coming from the father is derived by adding as an affix under, 'And an after pitri (Panini IV, 3-79)\*

#### Mitaksra.

तथा। भर्जा प्रीतेन यहत्तं स्त्रियै तस्मिन्छते ऽपि तत्। सा यथाकाममभीयाहचा द्वा स्थावराहतहति प्रीतिदानवचनं नोपपद्यते ॥ तज्जन्मनैव स्वत्वे न च स्थावराहते यहत्तमिति संबन्धोयुक्तोव्यवहितयोजनाप्रक्षात्। २०॥

<sup>.</sup> The sutra means un will be added after fun and so will be added in the sense of coming from there.

तथा tathà, so; भनों bhartra, by husband; प्रोतेन pritena, affectionate; यह yad, which , दसम् dattain, is given; वियो striyai, to a wife; त्रांदमन् tasmin, on his; स्ने mrite, being deceased, when he is dead; अपि कृषं, also, तत् tat, that; सा sa, she; यथाकामम् yathakamam, as she pleases; सभीपात् asniyat, may consume—enjoy; द्वाह dadyat, may give away; या va. or; स्वान्दह sthavarad, immoveable property; चते गांच, excepting; द्वि iti, this; प्रावदान pritidana, covering an affectionate gift; वयनस्थ vachanam, the text; न na, not; वयन्त्रते upapadyate, would be pertinent; तह tad, that; जन्मना janmana, by birth; प्रव eva, alone; स्वान्द stavared, immoveable property were; न na, not; cha, and, nor; स्वान्दा, atavared, immoveable property; चते गांच, excepting; पद yad, which; दसस् dattain, is given; द्वि iti, so, this, of these terms; सम्बन्धः sambandhah, connection; पुत्तः yuktah, right; स्ववद्वि vyavahita, of disjointed words; योजना yojana, construction; समझत् prasangat, there would be an occasion for.....

20. So the text concerning an affectionate gift, (What has been given by an affectionate husband to his wife, she may consume as she pleases, when he is dead, or may give it away, excepting immovable property";) would not be pertinent, if property were vested by birth alone. Nor is it right to connect the words, "excepting immovable property" with the terms "what has been given" (in the text last cited); for that would be a forced construction by connection of disjointed terms.

#### Blambhatta's gloss.

20. If there is no consent of all, it relates to that subject and there is no fault: he then points out another defect. 'So'; he cites from Vishnu: 'by the husband,' he says so by reason of two kinds of gifts; 'affection,' by common etc. In that case by reason of the incapacity of the recently born infant in giving consent, although he has proprietary right therein, of the incapacity of one to grant by reason of the property being common and thereby the impossibility of any gift out of affection, the text in support of it is contrary. It is the meaning; is it even so when it (prohibition) is connected with the immoveable property in the succeeding clause? It is not so there is no conflict of texts but harmony; so he doubts. 'And not'; being not connected with eating etc. and that being not prohibited but being connected with the affectionat gift and the prohibition pertaining to the immoveable property, the spirit of law applies there but nowhere else; 'there'; by the birth thereof, the proprietary right is laid down. It is the meaning. 'Disconnected'; on connecting them thus, it would be so; but it is not so, by reason of such connection not arising, because of the intervention of the obstruction. If it is so, even by reading together the two

different texts unconnected by reason of the prohibition of the gift of the immovable property, the proprietary right arises by birth but not by partition; with this object he doubts.

## Mitaksara

यदिष । मिण्रिमुक्ताश्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रमुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ तथा । पितृप्रसादाद्भुज्यन्ते बस्नाएयाभरणानि च । श्वावरं तु न भुज्येत प्रसादे सित पैतृके इति ॥ श्वावरस्य प्रसादादिह न प्रतिपेधवचनं तिष्तामहोप्तास्त्रस्यावर्ययम् । श्रतीते पितामहे तद्धनं पितापुत्रयोः साधारणमपि मण्रिमुक्तादि पितुरेव । श्वावरं तु साधारणमित्यस्मादेव वचनाद्वगम्यते । २१ ॥

यद yad, अपि api, which again, as for ; मिंग mani, of the gems ; मका mukta; of pearls, प्रशासाम् pravallanam, and of corals; सर्ह। sarvasya, of all; एव eva, indeed; पिता pitâ, the father : प्रभु: prabhuh, the owner; स्थानस्य sthavarasya, of the immovable property; द tu, but: सर्वस्य sarvasya, of all; न na, neither; पिता pita, the father; न na; nor; पितामहः pitamahah, the grand father ; तथा tatha, similarly ; पित्रसाइ द pitri-prasadad, through the favour of the father; भुज्यन्ते bhujyante, are enjoyed ; वस्राणि vasarani, clothos ; आभरणानि abharnani, ornaments ; च cha. and : स्थावरम् sthâvaram, immovable ; त tu, but ; न na. not : अन्येत bhujvate, should be used ; असादे prasade, through the indulgence ; स्ति sati, there would be ; पैत्के paitrike, of the father ; इति iti, this ; स्यावास्य sthavarasy a, of regarding immovable property ; प्रसादाद prasadad, through favour ; इह iha, here ; न na, not ; प्रतिपेध pratisadha, of probibition ; बचनम् vachanam, passage ; तत् tat, that ; पितामह pitâmaha, by the grandfather, उपात्त upatta acquired; स्थाव:-विषयम sthavara visavam; about immovable property ; अतीते atîte, if dead : पितामहे । । ।। make, the grand-father ; तद्भम् taddhanam, his wealth ; पिता-प्रत्रयोः pitaputrayoh, of the father and son; साधारणम् sadharanam, common : अपि api. but, मिंज mani, gems ; मुकादि muktadi, pearls etc. ; चित्र: pitali, belong to the father; एव eva, only ; स्थानरम् sthavaram, the immovable property : त tu, but ; साधारणम् sadharanam, common ; इति iti, so, this ; अस्याद asmad. from this ; एव eva, very ; वचनाद vachanad, passage ; अवगम्यते avagamyate, is seen ; appears

2I. As for the text "The father is master of the gems, pearls, and corals, and of all (other movable property;) but neither the father, nor the grandfather, is so of the whole immovable estate"; and this other passage, "By favour of the father, clothes, and

ornaments are used, but immovable property may not be consumed, even with the father's indulgence"; which passages forbid a gift of immov ble property through favour: they both relate to immovables which have descended from the paternal grand-father, when the grand father dies, his effects become the common property of the father and sons; but it appears from this text alone, that the gem, pearls and other movables belong exclusively to the father, while the immovable estate remains common.

### Balambhatta's gloss.

21. 'Although'; this means two verses from Narada: 'of corals' it is in the gentive case for singling them out or for being connected by reason of their being of the same category. Though falling under the same category by reason of the same declonsion, yet the same text does not apply to their by reason of the contrary application of 'the Vedas are anthorities'; by the inverted order, eva is to be distinguished; no other than the immovable property but the immovable property only. The entire passage has, therefore, a significance; he says by suggesting an implied and additional sense. Immovable property'; he suggests the desired unity; 'of all' in the following passage also. 'By the favour of the father, available'; 'on being' even on being; 'in the affectionate gift', it is in the locative case to indicate a subject; 'prohibitory text'; it is in singular being applicable to a class; similary in the succeeding. When there is 'co ownership in the immovable property, the application of the maxim called 'half an aged woman'\* 'does not apply in the case of the pearls and corals. Therefore, he says 'when the grandfather dies,' so it is under the rule sanctioned by the text; there is nothing wrong in it.

## Mitakşra.

तस्मान्न जन्मना खत्वं किंतु खामिनाशाद्विभागाद्वा खत्वम् । श्रतण्य पितुरूध्वै विभागात्मगृद्रभ्यखत्वस्य प्रहीणत्वाद्ग्येन गृद्यमाणं न निवार्यतद्दति चोद्यस्यानवकाशः । तथैकपुत्रस्यापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्य खमिति न विभागमपेत्तत इति ॥२२॥

हस्माद tasmåd, therefore ; न na, not; जन्मना janmanå, by birth; स्वत्वम् svatvam, property; किंतु kintn, but; स्वामि-नाशाद svåmi-nåsåd, after the death of the owner; विभागद vibhågåd, by a partition; वा vå, or; स्वत्वम् svatvam, property; अतः atuh, hence; एव eva, indeed; पितुः pituh,

<sup>\*</sup> The maxim applies when you keep a half of a hen for laying down eggs and the other half for cooking. It is impossible to divide a thing into two, so as to keep one part for one purpose and the other for a different object. The maxim, therefore, m-ans that the text can not be broken in ) two parts so as to apply to different and contrary objects (See also Jacob's Laukika Nvayánjah)

the father; अध्यं भू ûrdhvam, after; विभागान vibhâgât, the partition; प्राक् prâk, before; द्वा dravyah, of the wealth; स्वन्त्र svatvasya, of the proprietary right; प्रशिवनान prahînatvât, because of the loss of; अन्येन anyena, by some other person, a stranger; मुद्धासाणम् gribyamâṇam, being snatched away; न na, not; निवायेते nivâryate, is prevented; हुनि iti, so, this; चोयह्य chodyasya, for an objection, supposition; अन्य ग्राः anavakâśaḥ, there is no room for; तथा tathâ, likewise, so; प्रश्चात्र ekaputrasya, in the case of an only son; अपि api, also, वित्या ग्राः prayâṇâd, by the demise of the father, प्रश्चारक, only, just, प्रान्य ज्यासकर्यक, of the son; स्वन् svam, the property; हित्ते iti, therefore; न na, not; विभागम् vibhâgam, partition; अवेश्वते apekṣate, does require; हित्त iti, so.

22. Therefore property is not by birth, but by demise of the owner, or by partition. Accordingly (since the demise of the owner is a cause of property) there is no room for suploing, that a stranger could not be prevented from taking the effects because the property was vacant, after the death of the father before partition. So likewise, in the case of an only son, the estate becomes the property of the son by the father's decease, and does not require partition.

## Balambhatta's gloss.

22 He concludes the purvaksa (opponent's view); 'therefore': it means this. By acquisition, the property belongs to the acquirer; then it passes to his relatives or sons by partition or on demise of the owner. When the owner is alive, the partition is the cause of the proprietry right.

When the proprietor is dead, his death is the cause of the proprietary right. There is another peculiar feature; when the owner's relative, son or grandson is single and the owner is divided or single there is the cause of the uncommon proprietary right on the death of the owner but when they are many, the property becomes common (of all) on the death of the owner but separate on partition. In this state of the owner on the demise of the grandfather by reason of the absence of the separate property of the father before partition in the grandfather's property, one should not make a gift of the ancestral property out of affection. This prohibition relates to the gift of such immovable, but not to the self-acquired property by reason of the proprietary right arising by birth Because the death of the owner is also a cause of the propertary right, therefore on the death of the father before partition, like the property; so he says; 'accordingly', means by accepting the death of the father: 'vacant' means in

the absence of the owner asserting the right. Having explained its necessity in the case of many sons he shows the necessity thereof in the case of one son, so likewise' means like it; by decesse' means by death the sentence means that the property of such prepositus who has got only one son, becomes vested in the son on his death only, but does not stand in need of partition. Only (ova) is in antithesis with 'not', (does not require).

## Mitaksara

श्रत्रोच्यते । लोकप्रसिद्धमेव सत्वमित्युक्तम् ॥ लोके च पुत्रादीशं जन्मनैव स्वत्वं प्रसिद्धतरं नापह्वमर्हति । विभागशब्दश्च बहुस्वामिकधनविषयोलोकप्रसिद्धोनान्यदीय विषयो :न प्रहीलविषयः । तं तथोत्पत्त्यैवार्थस्वामित्वं लभेतेत्याचार्याहति गौतम वचनाच्च । २३ ॥

अन atra, here, as regards this; उच्यते uchyate, it is said; लोकप्रसिद्धम lokaprasiddham, a matter of popular recognition ; प्र eva, indeed ; स्यत्वस syatyam, property; इति iti, so; उक्तम् uktam, it is said : लोके loke, in the world; च cha, and; पुत्रादीनाम् putradînam, of a son etc.; जन्मना janmana, by birth ; एव eva, indeed ; स्वत्वम svatvam, property : प्रसिद्धतरम wrasiddhataram, better known : न na, not : अपहनम apahuayam, denial. contradiction; अहंति arhati, deserves ; विभागशब्द: vibhaga sabdah, the word partition ; च cha, and ; बह-स्वामिक bahu-svâmika, such as may have many owners : धन-विषय: dhana-visavah, about such wealth as etc देक-प्रशिद्धः loka-prasiddhah, very familiar to the world : न na, not : अन्यदीय-विषय: anyadîya-vişayah, pertaining to that which relates to another : न na, nor ; महीण-विषय: prahîna-vişyah, appertaining to vacant property : तम tam, him ; तथा tathâ, so ; उत्पत्या utpatyâ, by birth ; अर्थ-स्वामित्वम्, arthasvâmitvam, ownership of wealth ; प्र eva, indeed ; उभेत lablieta, may reach or may be taken ; इति iti, so, direct, श्रावार्याः âchâryâh, the venerable teachers : इति iti, so ; गौनमवचनात् Gautam-vachanat, from the text of Gantama; च cha, and.

23. To this the answer is: It has been shown, that property is a matter of popular recognition; and the right of sons and the rest, by birth, is most familiar, to the world, as cannot be denied: but the term partition is generally understood to relate to effects belonging to several owners and does not relate to that which appertains to another, nor to goods vacant, or unowned. For the text of Gautama expresses, "Let ownership of wealth be taken by birth; as the venerable teachers direct."

### Balambhatta's gloss.

23. Having thus explained the purvapaksa view (of the opponent) he sets forth the siddhanta (escablished) view. Po this the answer is etc.' he reiterates the same here to suggest the the reason of the previous established truth 'Amongst people', he means that it is no recognised by the people; and popular recognition's hows the necessity of the really of the excellence on accepting it. 'No denial'; he gives another reason: 'partition' has, already been explained previously, 'unowned' ('vicant') out also without wealth; is generally accepted,' is to be receased. He cites Gautana's text in support of it; similarly by birth; 'similary' is to denote conjunction; the meaning is that the teachers hold that the property should be taken by one by reason of the proprietary right in the inheritance from one's birth; there is another reading 'by reason of there being no owner' but there is another reading 'the ownership of the property' which often occurs and is preferable; and 'under the text' (varianat) is an incorrect reading.

## Mitaksra.

मिण्मुक्ताप्रवालानामित्यादि वचनं च जन्मना स्वत्वपद्मपद्योपपद्यते। न च पितामहोपात्तस्थावरविषयमिति युक्तम्। न पितान पितामहहित वचनात् । पितामहस्य हि स्वार्जितमपि पुत्रे पौत्रे च सत्यदेयिमिति वचनं जन्मना स्वत्वं 'गमयित। तथा परमते मिण्मुकावस्त्राभरणादीनां पैतामहानामपि पितुरेव स्वत्वं वचनात् । एवमस्मन्मतेऽपि पित्रार्जितानामप्येतेयांपितुर्दानाधिकारो वचनादित्यविशेषः। २४॥

मणि mani, of gems ; मका mukta, of pearls ; प्रवाद ानाम pravalanam, and of corals : इत्यादि iti-adi, this and the following ; वचनम् rachanam, text; च cha, again; जन्मना janmana being vested by birth : स्वन्व-पक्षे svatva pakse, on the supposition of proprietary right; va eva. only: उप : चो upapadyate, is pertinent; न na, not; च cha and ; पितामह pitamaha, by the grandfather; उपात upatta, acquired; स्थावर विषयम sthavaravisayam, concerning the immovable preperty ; इति iti, this ; युक्तम् yuktam, is right ; न na, not, neither ; पिता pita, the father ; न no, not ; पिनामह pitâmaha, the grandfather ; इति iti, this ; वचनात vachapat, from this text : पितामहरूप pitâmahasya, the grand-father's ; हि hi, because ; स्व जिनम svårjitam, own acquisition; श्रपि api also; पुत्रे; utre, the son; पोत्रे pautre, the grand-son; च cha, and; सनि sati, being alive, present. living; अदेवम् adeyam, is not to be given; इति iti, this , वचनम् vachanam, maxim; जन्मना janmana, by birth ; स्वत्वन् svatram, a proprietary interest ; गमपति gamayati, indicates ; तथा tatha, as ; परमते para-mate, according to the other opinion; मिष mani, the gems; मुक्ता mukta,

pearls; बख vastra, clothos; आम(णादीनाम् abharnadînam, ornaments and other effects, पै । हानाम् बार्गकाविताक्षक, belonging to the grandfather and inherited from him अपि वृत्तां, though; तिनु: pituh, are the father's; स्वत्यम् svatvam, property; दच एन् vachanat under special provisions of the law; एनन् evam; thus; इस्ति ascann-mate, according to our opinion; अपि api, also , पिता सात्ती, by his father; अपि म् arjitam, acquired; अपि api, though; एनेसम् etişam, these , पिनु: pituh, the father's; दान-अधिकार: dâna-adhikārah, the right to give; इस्ति न् vachanat, these being an authority of a text; इति iti, these words, अश्विस: avis ş ḥ, are (of course) common.

24. Moreover, the text above cited, "The father is master of the gems, pearls, &c.', (§21) is pertinent on the supposition of a proprietary right vested by birth. Nor is it right to affirm, that it relates to immovables which have descended from the paternal grandfather: since the text expresses "neither the father, nor the grandfather." The maxim, that the grandfather's own acquisition should not be given away while a son or grandson is living, indicates a proprietary interest by birth. A, according to the other opinion, the precious stones, pearls, clothes, ornaments, and other offects, though inherited from the grandfather, belong to the father under the special provisions of the law; so, according to our opinion, the father has power, under the same text, to give away such effects, though acquired by his father. There is no difference

## Balam hatta's yloss.

24. (He says that the passage) 'gems, pearls etc,' fits in with the established truth (sidhanta view), 'gem'; by 'etc.' is meant an acceptance of a gift arising from the text. Having thus accomplished the object, he exposes the perverseness 'of the critic's statement. 'Nor the grandfather;' he gives a reason to show its inappropriateness. 'Neither father', the meaning is that by the accrual of the proprietary right with the death of the prepositus, even on the jointness of the father and son on the death of the grandfather in his property, the gems etc. onmor If the previously said meaning is clear from the text, the proviously laid down rule is applicable. It is not so, if the immovable property is acquired by the grandfather, then during his life time in the self-acquisitions, there is no applicability of the fourth passage (gift without acceptance) to suggest the want of ownership. It may be, therefore, said that the statement to the effect that the immovable property is the

common property of all, is not appropriate and does not relate to it. To what subject do those two texts apply, so that they may be relevant under the present discussion? He replies; the grandfathers'; hi means because; the maxim refers to two texts: it means that both the texts point to the proprietary right arising with the birth.

How can there be an affectionate gift of the gems and pearls, if there is common proprietary right with the birth alone? On this question being raised, out of deference he replies, 'as', 'other', means the objector; he says with that object 'garment' 'According to our opinion' means in the established truth also (siddhanta view); there is another reading 'self-acquired' instead of 'acquired by his father.' He means that in the same way a father is competent to make a gift of self-acquired chattels with the exception of the immovable property even without the validating censent.

## Mitaksara

यत्तु भर्त्रा प्रीतेनेत्यादिविष्णुवचनं स्थावरस्य प्रीतदानक्षापनं तत्स्योपार्जितस्यापि पुत्राद्यभ्यनुक्षयैवेति व्याख्येयम् । पूर्वोक्तर्भणिमुक्तादिवचनैः स्थावरव्यतिरिक्तरयैव प्रीत-दानयोग्यत्वनिश्चयात् ॥ २५ ॥

- यत् yat, that ;त tu, but, again; भर्त्री bhartrâ, by the husband; भ्रोतेन prîtena, by the pleased one or affectionate one; इति-आदि iti âdi, these and the other; विष्णुवचनम् viśnu-vachanam, words of Viśnu; स्यावाहा sthâvarasya, of an immovable property; भीतिदान prîti-dâna, an affectionate gift; ज्ञापतम् jñāpanam, indicating; तत्त tat, that; स्व-उपाजितस्य sva-npāra-jitasya, of what is his own acquisition; अपि api, though; प्रवादि putrâdi, of sons and others; अभ्यत्त्रया abhyanujñayâ, with the consent, or permission; एव eva, only; इति iti, so; ज्याख्येयम् vyâkhyoyam, to be interpreted; प्रवाक्तः pûrvoktanh, by what are cited above; मिषा maṇi, gems; मुकादि muktâdi, pearls etc.; वचनै: vachanaiḥ, by the passages; स्थावस्थितिरक्तस्य sthâvara-vyatiriktasya, of what is other than immovables; एवम् evam, thus; भीत्रान prîti-dâna, for making an affectionate gift, योग्यत्व yogyatva of fitness; निश्चयात् nišchayât, because of the certainty of.
- 25. But the text of Vishnu's (§20), which mentions a gift of immovables bestowed through affection, must be interpreted as relating to property acquired by the father himself and given with the censent of his son and the rest: for, by the passage (above cited, as well as others not quoted, viz) "The father is master of the gems, pearls, &c.," the filness of any other but immovables for an affectionate gift was certain.

### Balambhatta's gloss.

25. Is not the text of V shin similarly against the affectionate gift of the immovable property? He, therefore, replies 'as to ... by the husband'; it refers to the gift made by the husband in favour of his wife 'suggesting' (jua anam) is from ल्युट in the instrumental sense and is used for suggester' (juanaka); at many places the same reading occurs. 'That acquired by himself' means that there is no right of making a gift even of the self acquired immovable property without the consent of the capable members but in other cases it does not stand in need of it. So in the immovable property gifted by the husband, (the wife) can live till her life without making a gift or sale with at necessity. Here by using 'husband', it shows the absolute estate in a gift made by the fatherin-law. Therefore, Brihaspati says "whatever immoveable and other properties are given to a female by her father in-law, can not be resumed even, by the sons under any circustance." He assigns a reason to show the appropriateness of V shinn's text; 'above-cited' from the plural 'the uncited texts' should be understood; it will be clear subsequently; 'by the passages' is in the 3rd form of decleusion 'being an instrumental case. There is, therefore, no non-applicability of the compound (samasa) by reason of the certainty of fitn ss.

## Mitakgra

## यद्यपर्थसाध्येषु वैदिकेषु कर्मस्वनिधकार इति तत्र तद्विधानवलादेवा-धिकारो गम्यते । २६॥

यह yad, which; अपि api, again, as for; अर्थ-साध्येषु; artha sådhyesu, that can be accomplished by the use of wealth; वैदिकेषु vaidikesu, that are prescribed by the Vedas; कर्मसु karmasu, for the religious duties (that etc.); श्रमिकारः anadhikâraḥ, inability; इति iti, se; तत्र tatra, as regards those rites; तह-विधान-बलाह tad-vidhâna-balâd, from the cogency of the precept which enjoins their performance; एव eva, indeed; अधिकारः adhikâraḥ, sufficient power; गमाते gamyate, is inferred.

26. As for the alleged disqualification for religious duties which are presented by the Veda, and which require for their accomplishment the use of wealth (§18) sufficient power for such purposes is inferred from the cogency of the present (which enjoins their performance).

## Balambhatta' gloss

26. He refutes the first argument; he means that there is an authority conferred under the text.

#### Mitaksara

तस्मारपैतृके पैतामहे च द्रव्ये जन्मतैवस्वत्वम् । तथापि पितृगवश्यकेषु धर्मकृत्येषु वाचिनकेषु प्रसाददानकुटुम्बभरणापद्विमोद्यपिषु च स्वावरव्यतिरिक्तद्रव्यविन्योगे स्वातंत्र्यमिति स्थितम् । स्थावरे तु स्वार्जिते पित्रादिपाते च पुत्रादिपौरतंत्व्यमेव । स्थावरे द्विपदं चैव यद्यपि स्वयमजितम् । श्रसंभूय सुतान्सर्वात्र दानं न च विकयः ॥ ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः । वृत्तिं च तेऽभिकाङ्कृतित न दानं न च विकय इत्यादिस्मरणात् । २० ॥

तसात tasmad, therefore ; पैतृके paitrike, in the paternal : पै।सडे paitamahe, in the ancestral; च cha, and; दच्ये dravye, (in the) estate : जन्मना janmanâ, by birth; एव eva, indeed; सात्वम् svatvam, property; त्यादि tathapi, yet; पितु: pituh, of the father, the father has : आत्र परेप âvasyakesu, for indispensable, necessary; धर्मक्र येर dharma-krityesu. acts of duty ; वाचिनिकेष vachanikesu, for purposes prescribed by texts of law: प्रवाद दान prasad-dana, gifts of affection ; पुरुष्य-भरण kntumb-bharana: support of the family ; आपदिनोक्षादिय apad-vimoksalism, relief from distress and so forth; च cha, and; स्थावर-ज्यातिशक्ति sthavara- vyatrikta, other than immovable; दृश्य dravya, of effects; विनियेशो viniyoge, in the disposal : स्वातंत्र्यम् svåtantraym, independence ; इति iti, so, this : स्थितन. sthitam, a settled point ; स्थानरे sthavare, in regard to the immovable estate : त tu, but ; स्वार्जिते svarjite, acquired by himself : पित्रादि-प्राप्ते pitradi-prapte; inherited from his father; etc. च cha, and ; प्रजादि putradi. of his sons and the rest ; पारत ज्यम partantryam; control, dependence on (his sons etc.); एव eva, indeed; स्थावरम् sthavaram, immovables; दिपदम dvipadam, bipeds; च cha, and ; एव eva, indeed; यचि, yad - ipi, though ; स्वयम svayam, by himself ; अजितम् arjitam, acquired ; अन्म ; asambhûya, without convening. सुनान् sutan, sons ; सर्वान् sarvan, all ; न na, neither ; दानम् dânam, a gift ; न च na cha. nor ; विकाय: vikrayah, a sale : ये ve. who ; जाता: jatah, are born ; ये ye, who ; अपि api, again ; अजाता: ये ve, who ; च cha, again ; गर्भे garbhe, in the womb , व्यवस्थि त: vyasthitâh. are resting, settled, fixed, lying ; वृत्तिन् vrittim, means of support : च cha, and ; ते te, they ; अभिकांक्षन्ति abhikansanti, require ; न na, no ; हानम dânam, gift; न च na cha, nor ; विकयः vikrayah, any sale (should be made) : इत्यादि ityadi, such and such , सा(णात् sma nat, sinco has been ordained

27. Therefore it is a settled point, that property in the paternal or ancestral estate is by birth, (although) the father

have independent power in the disposal of effects other than immovables, for indispensable acts of duty and for purposes prescribed by texts of law, as gifts through affection, support of the family, relief from distress, and so forth but he is subject to the control of his sons and the rest, in regard to the immovable estate, whether acquired by himsesf or inherited from his father or other predecessor; since it is ordained "Though immovables or bipeds have been acquired by a man himself, gift or sale of them should not be made without convening all the sons. They, who are born, and they who are yet unbegotten, and they who are still in the womb, require the means of support; no gift or sale should, therefore, be made."

### Balambhatta' gloss

27. He then makes a particular conclusion; 'therefore'; it is connected with 'settled' (sthitam); 'although' is understood. 'Of the father' is connected with 'independence'; he cites the necessary smriti passages. 'For indispensable acts' he assigns reason in the existence of necessity; 'as prescribed by texts of law' means in the funeral ceremonies: it is a part of the succeeding passage. 'Immoveable property'; he is independent in disposing of the other kind of property.

Having said elsewhere about immoveable property, he now expresses the established truth; 'immoveable property'; 'but'-is in contrast: 'control' (dependence) of the father; he says that; even on reading its meaning as a whole in conformity with reason, the text is an exception. 'Immoveable property'; bipeds' slaves etc.; 'self' even by self; earned, 'although his' is understood. 'Without convening', without asking; 'the son' includes daughter: 'therefore all' is an excess (dvanda) compound se explained previously. Not only these but others also; 'those who are born'; 'unborn' those who will be born: 'require'; 'because', 'therefore' are understood.

## Mitakera

## श्रस्यापवादः। एकोपि स्थावरे कुर्याद्वांनाधमनविकयम् । श्रापत्काले कुटुम्बार्थे, धर्मार्थे च विशेषत इति । २ ॥

अस्य asya, to this ; अपनाद apavadah, an exception ; एक: ekah, a single ; अपि api, even ; स्थानरे sthavare, of an immovable property ; इर्थान्त kuryat; should conclude ; दान dana, donation ; अयनन adhamana, a mortgage ; विकथम् vikrayam, or sale ; आपन्काले apatkale, during a season

of distross; कुदुःवार्थे kutumbarthe, for the sake of the family; धनाँथे dharmarthe, for pivus purposes; निशेषतः višesatah, especially ; इति iti, so.

28. An exception to it follows: "Even a single individual may conclude a donation, mortgage, or sale of immovable property, during a season of distress, for the sake of the family, and especially for pious purposes."

## Balambhatta's gloss.

28. 'Its' means the exception by the special text to the above-said general rule; in the immovable property; it is in the locative case in the sense of subject; 'mortage' means hypothecation: It is a compound called 'dwanda by collection'. He gives a special reason; 'distress', he' says in order to a accomplish the object only.

### Mitakşara

अस्यार्थः। अभातःयवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु वा अनुजादानादावसमर्थेषु धातृषु वा तथाविधेष्वविभूकेष्वपि सकत्कुरुद्वस्यापित्यामात्रदि तत्योषणे वावश्यंकर्तन्येषु पितृश्राद्धादिषु सावरस्य दानाधमनविकयमेकापि समर्थः कुर्यादिति । २६॥

अस्य asya, of this; अर्थ: arthah, the meaning; आप्रास्वयद्दारेषु aprapta-vyavahāresu, minor such as are not capable of dealing in business; प्रत्रेषु putresu, if the sons are; पोत्रेषु pautresu, if the grandsons are (so); वा एके, or; अनुसा-दानादी anujña dânâdan, of giving consent: असार्थेषु asamarthesu, incapable of; आर्यु bhrâtrisu, if the brothers be; या एके, or; तथाविथेषु tathâvidhesu, being so; अविभक्तेषु avibhaktesu, continue unseparated; अपि api, even, though; सकड-कुर्म्ब व्यक्तिव्याम् sakal-kutumba-vya-pinyam, affecting the whole family; आपदि क्षेत्रवर्ता, in a calamity; तरपोपणे tat-posane, in supporting it; वा एके; or; अवस्यकर्तव्येषु avasyam kartavyesu, in the matter of indispensable duties; पिन्-आदादिषु pitri-śrâddâdigu, such as the obsequies of the father or the like; स्यात्रस्य sthâvarasya, of the immovable property; दान dâna, gift; अध्यन adhamana, hypothecation; विकथम vikrayam, or sale; एक: ekah, single; अपि api, though; समर्थ: samarthah, who is capable; क्रांत् kuryât, may concludo; हित iti, such is the menning.

29. The meaning of that text is this: while the sons and grandsons are minors, and incapable or giving their consent to a

gift and the like, or while brothers are so, and continue unseparated; even one person, who is capable, may conclude a gift, hypothecation, or sale of immovable property, if a calamity affecting the whole family require it, or the support of the family render it necessary, or indispensable duties, such as the obsequies of the family render it necessary, or indispensable duties, such as the obsequies of the father or the like make it unavoidable.

## $B\^alambhatta `s\ gloss.$

29. Its meaning; 'ingiving their consent' shows the manner of what is to be said on their being capable and is not in conflict; further it shows the consultation of both: by 'api' (also) is meant the reunited; 'especially' is understood everywhere; even then be mentions it specially; 'whole'; 'it' (tat) means the entire family; he gives the result by the locative case in the sense of subject. 'Of the immoveable property'; 'may conclude'; therefore though unity is obtained, he reiterates the unity of purpose; 'capable.'

### Mitaksra.

यत्तुवचनम् । श्रविभक्ता विभक्ता वा सिएएडाः स्यायरे समाः । एकोद्यनीशः सर्वत्र दानाधमनविक्रयहित तद्प्यविभक्तेषु द्रव्यस्य मध्यस्यत्वादेकस्यानी-श्वरत्वात् सर्वाभ्यजुकावश्यं कार्या । विभक्तेष्तरकालं विभक्ताविभक्तसंशयव्युदासेन व्यवहारसोक्षयीय सर्वाभ्यजुका न पुनरेकस्यानीश्वरःवे नातोविभक्तानुमितव्यतिरकेणापि व्यवहारः सिद्धचत्येवेति व्याख्येयम् ॥ ३० ॥

यत तु yat tn, but that; वचनम् vachanam, the text, passage; अविभक्ता avibhakiâḥ, not seperated; विभक्ता: vibhaktâḥ; seperated; वा vâ, or; सिंप्डा: sapindâḥ; kinsmen; र्यावरे sthâvare, in respect of immovables; समाः samâḥ, equal; एक: ekaḥ, one; हि hi, for; अनीश: anîš iḥ, powerless, having no right; सर्वत्र sarvatra, over the whole; दान dâna, to make a gift अधमन adhamana, to mortgage; विक्रये vikraye, and to sell; हित iti, so, this; तद् tad, that; अपि api, also; अविभक्तेष् avibhakteşu, among unseparated; द्वार्थ dravyasya, of the estate; मध्यस्यत्वाद्व madhya sthatvâd, because of the common nature of; एकह्य ekasya, of one single person; अनीश्वरव्याद्व anî-śvaratvâd, because of the powerlessness; सर्वाभ्यत्वत्वा sarvâbhyanujñā, the the consent of all, अरश्यम् avasyam, surely; कार्या kâryâ, should or must be taken; विभक्त प्राप्त vibhakteşu, among seperated ones; उत्तरकालम् uttarakâlam, in future time; विभक्त vibhakta. whether seperate; अविभक्त avibhakta, or unseperate, or united, संग्य saṃšaya, the doubt; स्युदासेन vyudâsena,

by obviating ; ब्यादार vyavahāra, the transaction; सौहर्गाय sankaryāya, to fecilitate; सर्वास्यजुजा sarvābhyanujūyā, the consent of all; न na, not; दुन: punah, again; एकस्य ekasya, in a single person; अतीश्वरत्ये anîsvartve, on account of any want of sufficient power; न na, not. without; अतः atah, consequently; विभक्त vibhakta, of seperate kinsmen; अनुमनि anumati, consent; ध्यतिकरेण vyatikāreṇa, mixing up; taking up; अत्य api, even; ध्यद्यारः vyahāraḥ, transaction; चिद्याति siddhyati, becomes valid; एव eva, indeed; इति iti, so, thus; ध्याययेयम् vyākhyeyam, must be interpreted.

30. The following p ssage, "Separated kinsmen, as those who are unseparated, are equal in respect of immovables; for one has not power over the whole, to make a gf, sale, or mortgage', must be thus interpreted: "among unseparated kinsmen, the consent of all is ind spensably requisite because no one is fully empoweered to make an alienation, since the estate is in common:" but, among separated kindred, the consent of all tends to the facility of the transaction, by obviating any future doubt, whether they be separate or united, it is not required, on account of any want of sufficient power, in the single owner; and the transaction is consequently valid even without the consent of separated kinsmen.

## Balambhatta's gloss.

30. He reconciles the contradiction which arises from the texts with Manu's text with the above said object. As to the text of Mann . 'kinsmen' (sapinda) implies 'propinquity'; 'for', means because : 'ever the whole', qualifies the donations etc. 'Although' is connected with 'must be thus interpreted'; 'also' means thus the above said collection of texts of Vishnu; he, therefore, explains it in an inverted order. By reason of being in the middle 'means' by being common; 'by reason of being not capable'; to both 'ka' is added in the sense of one's object, in their stead there are मध्यस्थत्वात and अनीश्वरत्वात the different roadings. "All", means that without the consent of the cosharers (who are not separate) there can not be donation etc. 'For the facility of the transaction' means 'of the donee etc ; 'not again' on the contrary net; he then sums up ; 'consequently'. So that is a subject of the consent of those who are not competent; this is the subject of the consent of those who are competent. So there can not be donation etc. and without the consent of those cosharers who are competent; it means that they depend upon it (consent). On the other hand, though the gift is proper without the consent of the separated ones who are competent, yet for the facility of the transactions for the donee etc, they depend upon it (consent), it is its subject : it does not prohibit the gift etc. in all cases. (The text) 'even a single' is an exception to it; so there is a contradiction. But Madana (Madan Parijata) says "it prohibits the donation etc. of the standing crops grown in the undivided fields of even those who are divided in a portion of the property, without the censent"

## Mitaksara

यदिष । स्वप्रामज्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च । हिरएयादकदानेन, वहिभागिञ्जति मेदिनीति । तत्रापि प्रामानुमतिः प्रतिप्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषादि स्मरणात् व्यवहारवकाशनार्थमेवपिदयते न पुनर्प्रामानुमत्या विना व्यवहारासितिः । सामान्तानुमतिस्तुसोमाप्रतिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदायादानुमतेस्तु प्रयोजन मुक्तमेव । ३१ ॥

यह vad, that (passage); अपि api, again, also; समाम sva-grama, of his townsmen; जाति jnati, kinsmen; सामन्त samanta, neighbours; दावाद, dâyâda, heirs ; अनुपतेन anumatena, by the consent ; च cha, and ; हिर्द् hiranya, of gold, उद्क udaka, and water; दानेन danena, by a gift : पड भि sadbhih, by six (formalities); पछति gachchhati, passes; मेदिनो medinî. land ; इति iti, so'; अपि tatra, in' that; तत्र api, also; प्रामान्मति: grama. anumatih, the consent of the townsmen; प्रतिपदः pratigrahah, acceptance: प्रकाश: prakasah, public; known to the people; स्वास syat, should be; स्यावरस्य sthavarasya, that of an immovable property; विशेषतः visesatab, especially : इति iti, such, this ; स्मरणात् smaranat, since it has been provided ; इत्वहार vyayahâra, of the transaction; प्रकाशनार्थम् prakâsanârtham, for the sake of the publicity of ; प्र eva, only ; अपेश्यते apeksyate, is required ; प na, not; प्रन: punah, and प्रामानमत्या grama-anumatya, the consent of the townsmen : विना vina, without; ध्यवहार vyavahara, of the transaction; असिबि: asiddhih, the invalidity: सामन्तानुमति: Samanta-anumatih, the consent of the neighbours : a tu, but ; alar sîmâ, about the boundary ; प्रतिपत्ति pratipatti, dispute, doubt; निरासन्य nirasaya, to remove; जाति jnati, of the kinsmen; दायाद dayada, of the kinsmen; अनुमते: annmateh, of the consent of , तु tu, but; प्रयोजनम् prayojanam, the purpose, the use : उत्तम nktam, is mentioned ; va, eva, already.

31. In the texts, which expresses, that "Land passes by six formalities; by consent of townsmen, of kinsmen, of neighbours, and of heirs and by gift of gold and of water, consent of townsmen is required for the publicity of the transaction, since it is provided; that "Acceptance of a gift, especially of land, should be public": but the contract is not invalid without their consent. The approbation of neighbours serves to obviate any dispute con-

cerning the boundary, The use of the consent of kinsmen and of heirs has been explained.

### Balambhatta's gloss.

31. He now reconciles the contradiction with the text of Manu; in that text; own' (eva) is an adjective of all for a clear meaning by reason of obtaining proximity. On account of hearing it at the end of the dwanda compound, the 'consent' should be repeated every where; the affix 'kta' is added in the sense of 'existence' and should be connected with the following i.e. with the six. Having explained it and shown the applicability in order, the gives the result following the consent of townsmen at first: 'there the consent of the townsmen'; he cites Manu; 'acceptance of gift'; 'not again' means 'but not'; 'consent of kinsman'; the singular is in the sense of a class; 'has been explained' means with the object of the facility of the transaction.

### Mitakeara

हिर्एयोद्दक्द् नेनेति.। स्थावरे विकयोनास्ति कुर्यादाधिमनुक्तयैति स्थायरस्य विकयप्रतिपेधात्। भूमि यः प्रतिगृह्णाति यश्चभूमि प्रयच्छति। उभौ तौ पुर्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनाविति दानप्रशंसादर्शनाः । विकयेऽपि कर्तन्ये सहिरएयमुद्दकं दत्वा वानक्रपेण स्थावरिक. यं कुर्यादित्यर्थः ॥ ३२ ॥

दिरण्य hiranya, of gold, उदक udaka, and of water; दानेन danena, by the gift; The iti, this provision; surer sthavare, as regards an immovable property; विकय: vikrayah, sale; न na, not; अस्ति asti, there is; क्याँड kuryad, may execute, आधिम adhim, a mertgage; अनुज्ञा anninaya, by the consent; Ta iti, by this statement ; विक्रयप्रतिवेधात vikraya pratisedhat, because of the prohibition to the sale; Hinn bhûmim, land; q: yah, he who : प्रतिगृहाति prati-grihnati, accepts; प: yah, he who; च cha, and ; भूमिम bhumim, land; प्रयच्छति prayachchhati, gives; उभी ubhau, both, तौ tau, those; पुण्यक्रमांणी punyakarmanau, performers of a holy deed; नियती niyatan, are sure, are destined; स्वर्गगामिनी svarga-gâminan, to go to heaven, the region of bliss; इति iti, thus; दान dana, of gift; प्रशंसा prasansa, the praise; दर्शनात् darsanat, since it is seen; ब cha, and; विकये vikraye, if a sale ; कराये kartavye, must be made ; सिंहरण्यम् sahiranyam, with gold; उदक्त udakam, water; दस्ता datva, by giving; दान इतेण danarupena, in the form of a gift; स्थावर sthavara, of an immovable property; विकयम् vikrayam, the sale; क्यांत् kuryât, should do; इति iti, thus; अर्थाः arthah, the meaning.

32. (By gift of gold and of water) Since the sale of imnovables is forbidden ("In regard to the immovable es ate, sale is not allowed;" it may be mortgaged by consent of parties interested; and since donation is praised ("Bot') he who accepts land, and he who gives it, are performers of a holy deed, and shall go to a region of bliss") if a sale must be made, it should be conducted, for the transfer of immovable property, in the form of a gift, delivering with it gold and water (to ratify the donation).

## Bâlambhatta's gloss.

32. In order to explain the extraordinary use of gold and water he says with an authority; 'gold'; in a case of a gift, their being essential (to validate) the gift, is it improper in the case of a sale by reason of the necessity of the transfer also there, on account of their absence? Therefore he says, both these have, like Manu, authority, as before; by 'api' gift is meant.

#### Mitakera.

## पैतृके पैतामहे च धने जन्मनैव स्वत्वेऽपि विशेषं भूर्या पितामहोपासेत्यत्र वच्यामः। ३३॥

पैतृके paitrike, to the paternel, पैतामहे paitamahe, the ancestral; cha, and; भने dhane, estate; जन्मना janmana, by birth; प्र eva, only, surely; स्वरदे svatre, though the proprietary right is; अपि api, though; विशेषम् viáeṣam, the distinction; भू: bhuh, land; या प्रवे, that; पितामहोपाता pitâmaha upâtta, what is acquired by the grandfather; इति iti, that; भन्न atra, here; वश्याम: vakṣyâmah, we shall explain.

33. In respect of the right by birth, to the estate paternal or ancestral, we shall mention a distinction under a subsequent text.

## Balambhatta's gloss

Having said generally as regards immoveable property he now says in particular with reference to both. 'Paternal' by this, the death of the father is the cause of the proprietary right ["on the death of the father, let the sons divide the father's preperty." Narada chap XIII-2.)] but not birth ["after the father and mother" (Mann IX-104.)]

to their dependence, because of the conflict with the text of the Veda by reason of the failure of the Vedic rite to be performed with their own wealth on their having no proprietary right in their own earning. This being so, there can be a partition even against the will of the father. There being no authority in favour of the proprietary right by birth and the smriti having not ordained earning from birth, therefore it is with a view to prohibit partition while the father is alive; the text of Manu does not lay down independence of proprietary right, but (shows) that there is no ownership while the parents are alive. The above said (proposition) that the ownership arises on death, degradation etc. is refuted for the above reasons.

#### END OF PREFACE



### SECTION II. 1.

### Mitaksra.

## इदानीयवकाले येन च यथा विभागः कर्तस्यस्तर्श्याह विभागं चेतिपता कुर्यादि ख्रया विभजेत्सुतान । ज्येष्ठम् वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समाशिनः ॥ १९८॥

ह्दानीम् idânîm, next, now; यत्र yatra, at what; काले kâle, time; येन yena, by whom; च cha, and; यथा yathâ. how; विभागः vibhâgah, partition; कर्तव्यः kartavyah, may be made; तद् tad, that, those points; द्शेयन् dar-sayan, explaining; आह âha, the author says; विभागम् vibhâgam, partition; चेत् chet, if; पिन pitâ, the father; कुर्यात् kuryât, may make; इंच्छ्यां ichchhayâ, at his pleasure; विभानेत् vibhajet, may separate; सुतान् sutâṇ, sons: उपेएन् jyestham, the eldest; वा vâ, either; अहःभागेन áreṣṭha-bhâgena, by the best share; सर्वे sarve, all; वा vâ, or, स्यु; syuh, may be; समाशितः samà náinah, equal sharers.

1. At what time, by whom, and how, partiton may be made, will be next considered. Explaining those points, the author says, "when the father makes a partition, let him separate his sons (from himself) at his pleasure, and either (dismiss) the eldest with the best share, or (if he choose) all may be equal sharers."

## Bâlambhatta's gloss.

Formerly by 'at whattime' etc. (see pl. 6 of sec. 1) the subjects having been set forth there, by 'whom' has been discussed at great length; now he con ments on the original text to describe the other shares. 'Now' means after having filled up the uncite! original text which is essentially important in the original; 'these' means the third.

## Mitaksra.

यदा विभागं पिता चिकी गेति तदा रच्छ्या विभजेत् पुत्रानात्मनः सकाशात् पुत्रं पुत्रो पुत्रात्॥ २॥

यदा yadâ, when; विभागम् vibhâgam partition, पिता pitâ, father; चिकीपंति chikîrşati, wishes to make; तदा tadâ, then; इच्छपा ichchhayâ, at pleasure; विभानेत् vibhajet, should separate: पुत्रास् putrân, sons; आत्मनः âtraanah, himself; सकाशात् sakâśât, from (himself); पुत्रम् putram, a son; पुत्रो putran, two sons; पुत्रान् putrân, sons.

2. When a father wishes to make a partition he may at his pleasure separate his children from himself, whether one, two, or more sons,

## Balambhatta's gloss

2. He now proceeds avoiding the fault of repetition; 'when,' means 'if'; 'may make', here imperative is not wanted; it is in the secondary sense of 'wishes to make'. 'Then'; 'with pleasure' means 'at his pieusure'; 'separate' means 'may separate them by allotting them their shares in the inheritance'. He says further in order to accom, lish his whish; 'from himself' means that after separation there is indifference on his part whether they continue to live joint or separate from one another. When he says 'sons', it is with a view to remove the doubt to the effect that there is no partition when there are many cosharers 'Son'; it is with a view to explain the ekaseea dwanda samasa; it is like anudâtianâm (of the low accents);

## Mitaksara

इच्छाया निरङ्कुशत्वादनियमप्राप्ती नियमार्थमाह । ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनित । ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन मध्यमं मध्यभागेन कि छं किनष्ठं कि छभागेन विभजेदित्य नुवर्तते ॥ ३॥

इच्छानाः ichchhayah, of the will; निरंकुशस्त्रात् nirahknsatvat, as it has no restriction; अनियम aniyama, no rule; आसी praptan, being had, seen, नि मार्थम् niyamartham, by way of restriction; आह aha, says (the anthor); उपेष्टम् jyeştham, the oldest; बा vâ, or; श्रेष्टमागेन sresthabhagena, by the best share; इति iti, the words mean; उपेष्टम् jyeştham, the oldest; श्रेष्टमागेन śreştha bhagena, by the best share; मध्यमम् madhyamam; the middle one, मध्यमागेन madya bhagena, with a middle share; कनिष्टम् kaniştham, the worst; कनिष्ट-मागेन kaniştha-bhagena, by the worst share; विभन्नेन् vibhajet, should soparate; इति iti, this, अनुवर्तने anavartate, is understood.

3 No rule being suggested (for the will is unrestrained), the author adds, by way of restriction, "he may separate (for this term is again understood) the cldest with the best share," the middle.nost

with a middle share, and the youngest with the worst share.

### Balambhatta's gloss.

3. Unrestrained, means 'by reason of being irregular'; 'by way of restriction' as a restrictive rule. He makes the observation to be in conformity with the text of Mann; the 'middlemost', he says out of desirability; 'may separate', it is to suggest respect in the observation (upalakṣana)\*

### Mitaksara

# श्रेष्ठादिविभागश्च मनुनोक्तः। ( श्र० ६ श्लो० ११२ ) ज्येष्ठस्य विश्वउद्धारः सर्वद्रज्याच यद्गरम्। ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसहति ॥४॥

श्रेष्ठादि Śresthadi, of the best etc.; विभागः vibhâgah, the distribution; च cha, and; मनुता manuna, by hiann; उन्हः uktah, as said, propounded; उपेष्ठस्य jyesthasya, for the eldest; विशः vinsah, the twentieth part; उद्धारः uddhârah, to be deducted; सर्व-द्रव्यात् sarva-dravyât, of all the wealth, (heritage), च cha, and, together with; यह yad, whatever; यरम् varam, is the best; ततः tatah, of that; अर्थम् ardham, half; मध्यमस्य madhyamasya, of the middle one; स्थात syât, should be; त्रीयम् turiyam, a quarter; तु tu, but; यबीयसः yaviyasah, for the youngest; इति iti, thus it is to be understood.

4. This distribution of best and and other portions is propounded by Manu. "The portion deducted for the eldest is the twentieth part of the heritage, with the best of all the chattels; for the middlemost, half of that: for the youngest, a quarter of it."

## $B \hat{a} lambhatta$ 's gloss.

4. 'Best and others,' 'and' (cha) in the sense of 'but'; its explanation will be clear gradually in the book itself.

## Mitakera

## वाशब्दोवन्यमाणपत्तापेतः। सर्वे वा स्युः समांशिन इति। सर्वे वा ज्येष्ठा-दयः समांशभाजः कर्तव्याः॥ ५॥

वाशब्दः vå sabdaḥ, the word either, or ; दश्यमाण vakşyamāṇa, what will be spoken subsequently; पक्ष pakṣa, alternative ; अपेक्षः apekṣa, relative

<sup>\*</sup> It is an implication of something that is not expressed.

to; सर्वे sarve, all; वा vå or; स्यु: syuh, should be; समोशिन: samån áinuh, equal sharers; इति iti, that is; सर्वे sarve, all; वा vå. or; ज्येष्टादय: jyesthådayah, the eldest and others: समाग्रभाज: samån áabhåjah, partakers of equal portions; कत्तंस्या: kartavyåh, should be made.

5. The term' "either' is relative to the subsequent alternative "or all may equal sharers." That is, all, namely, the eldest and the rest, should be made partakers of equal portions.

### Balambhatta's gloss.

5. 'The word 'or' in 'or all' of the succeeding part of the verse (4th quatrain), when read with the rule laid down in the first part being useless, is the word 'either' (or) in 'either the eldest' not useless, as It is appropriate to denote the first option? Not so, by reason of sanctioning the unequal division at choice by the first clause; because the unequal division is contradictory to the original texts as will be shown later on. Therefore he says, 'the term either' denotes that it is correlative with the unequal distribution of Manu, less the additional share allotted to be gradually explained; so there is no impropriety in the reality thereof.

He explains the fourth quartrain; 'or all'; in 'equal sharers' the affix 'in' is added in the sense of praise; by bahubrihi compound, it means 'no deprivation of wealth'. 'Partakers of equal portions;' he says, as said previously; 'should be made' by the father is understood. Here by 'when makes a partition' the time of partition is meant; by 'father' is meant by whom partition (is to be made). From the succeeding line of the verse, it should be understood how partition (is to be effected).

### Mitaksara

# श्रयं च विषमोविभागः खार्जितद्रव्यविषयः। पितृक्षमायाते तु समस्वाम्यस्य वदयमाण्त्वान्नेच्छ्या विषमोविभागोयुक्तः॥ ६॥

अयम् ayam, this ; च cha, and; विषम: vişamah, nnequal, विभाग: vibhågah, distribution; स्वाजित-दृष्प-विषय: svårjita-dravya-vişayah, has for its subject the property acquired by himself; षित्-कमापाते pitri-krama-âyâte, as regards what has descended from the father; त tn, but; सम-स्वाम्पस्य sama-svåmyasya, equal ownership; सक्ष्यमाणत्वात् vakayamâṇatvât, for it will be declared; न na, not; इन्छया ichchhayâ, at his pleasure; विषम: vişamaḥ, an unequal; विभाग: vibhâgaḥ, distribution; युक्त: yuktaḥ, proper.

6. This unequal distribution supposes property by himself acquired,. But, if the wealth descended to him from his father, an

unequal partition at his pleasure is not proper; for equal ownership will be declared.

### Balambhatta' gloss

8. He now gives the special (fenture); 'this' i. e. the partition made by the father; 'but if descended to him from his father', meansproperty'; 'equal ownership' means that it is to be divided equally otherwise by the above-said mode, there will be meaninglessness.

### Mitaksara

विभागं चेत्पिता कुर्यादिति यदा पितुर्विभागेच्छा स तावदेकःकालः। अपरोऽपि जीवत्यपि पितरि द्रव्यनिःस्पृहे निवृत्तरमणं मातरि च निवृत्तरज्ञस्कायां पितुरिनिच्छायामपि पुत्रेच्छुरैविभागोभवित। यथोक्तंनारदेन। अत ऊर्ध्व पितुः पुत्राविभजेनुर्ध्वं समिति। पित्रोक्ष्यं विभागं अतिपाद्यमातुर्निवृत्तं रजसि प्रतासु भागनिषु च। निवृत्तं चापि रमणे पितर्युपरतस्पृह इति दृशितः। अत्रपुत्रा धनं समं विभजेयुरित्यनुपःचतं। गौतमेनापि। ऊर्ध्वंपितः पुत्रा रिक्थंविभजेरिक्रत्युक्त्या निवृत्तं चापि रजसीति द्वतीयः कालोदर्शितः। जीवित चेच्छुतीति तृतीयः कालो दृशितः। तथा सर्जस्कायामपि मातर्यनिच्छुत्यपि पितर्यधर्मवितिन दीर्घरोगप्रस्ते चपुत्रणामिच्छुया भवित विभागः। यथाह शक्कः॥ अकामेपितरि रिक्थविभागोवृद्धे विपरीतचेतिस रोगिणि चेति॥ ७॥

िभागम vibhagam, distribution, partition, separation ; चेत् chet, if ; विता nita, father ; कुर्यान kuryat, would do ; इति iti, according to this :यहा yadå if, when ; ितु: pituh, the father's ; विभागेच्छा vibhågechchhå, the desire for partition ; सः saḥ, that ; ताबह । avad, then; एकः ekaḥ, one ; कालः kålah, period ; अपर: aparah, another ; अपि api, too ; जीवति jîvati, be living: अपि api, even though ; पित्रि pitari, the father ; द्वाय-निर्दे dravya-nisprihe. indifferent to wealth ; निरुत्त-रनणे nivritta-ramane, disinclined to pleasure : मात्रि mâtari, the mother ; च sha. and , नि !स रतस्त्रागम् nivritta rajaskâvâ n being such as incapable of bearing more sons, fq; pitch, of the father ; अनि न्छायाम् anichchhâyâm, if there be no wish (of the father) ; अपि avi. even ; प्रतेच्छवा putra-ichehhayâ, by the wish of the sous ; वधा vatha, as ; उक्तम् uktam, is said ; नारदेन Narada, by Narada ; अतः कर्व atah ûrdhvam, after this : वित: pituh, father's (wealth); पुत्रा: putrâh, the sous : विभाजेयः vibhajeyuh, may divide; धनम् dhanam, wealth; समम् samam, equally; इति iti, with these words; पित्रो: pitroh, both the parents; after : विभागम् vibhagam, partition : प्रतिवाद ûrdhvam, pratipadya, having mentioned, promised; मात्र: matuh, of the mother निवसे nivritte, being stopped for ever; रजिस rajasi, the menstrual

discharge ; प्रतास prattasu, after they are married ; भगिनीप bhaginîsu, sisters : च oha, and ; निवृत्ते nivritte, when retired, च cha, and ; अपि api, also from pleasure, enjoyment; 3927 728 uparatasprike, when the sensual passions are extinguished; The iti, so : अन्न atra, here ; पुत्रा: putrâh, the sons ; धनम् dhanam, wealth ; सम्म samam. equally ; ; िभजेय: vibhajeynh. should divide ; इति iti, these; words : अनुपत्रवते anusajyate, is understood; गीतमेन gautamena; by Gantama अपि api, also ; अध्वेम् ûrdhvam, after ; पिनः pituh, the father ; प्रताः putrah, the sons ; रिक्थम riktham, heritage ; विभजेरन vibhajeran, should divide ; इति iti, so ; उक्त्वा uktvå, saying ; निवृत्ते nivritte, being past, forever : च cha. and: will api, also, रजिस rajasi, the period of menstrual discharge; the time for child-bearing; इति iti, with these words; दितीय: dvitîyah, the second ; काल: kalah, period ; दश्ति: darsitah, is shown, stated : जीवति jiîvati, while the father lives ; च cha, while, and ; इच्छति ichchhati, desires ; इति iti, with these words ; तृती यः tritîyah, the third ; काल: kâlah, period : दिश्त: darsitah, is stated, is shown ; तथा tathâ, so ; सरजस्कायाम sarajaskâyam, being capable of bearing children; aft api, even though : माति matari, the mother (being); अनिच्छति anichchhati, even though be un willing ; पितरि pitari, the father ; अधर्मवितिन adharmavartini, if addicted to vice ,दीर्ब-रोग-प्रहते dirgha-rogagraste, if affiliated by a lasting ° (incurable) disease ; च cha, and ; पुत्राणाम् putrânâm, of the sons ; इच्छ्या ichchhaya, by the will; भवति bhavati, becomes, takes; विभागः vibha. gah, partition ; यथा yatha, as ; बाह aha, says ,शह: Sankhah, Sankha : अकामे akame, if he (the father) be unwilling ; पिनरि pitari, the father : रिकथ-विभाग: riktha-vibhagah, the partition of the heritage; वृद्ध vriddhe if he be old ; विष्ति-चेति viparita chetasi, if he be of a disturbed mind or intellect ; राविण rogini, if he be diseased; च cha, and, or ; इति iti, this so

7. One period of partition is when the father desires separation, as expressed in the text" "When the father makes a partition."

(1) Another period is while the father lives, but is indifferent to wealth and disinclined to pleasurs, and the mother is incapable of bearing more sons; at such a time a partition is admissible, at the option of sons even against the father's wish as is shown by Narada who premises partition subsequent to the demise of both parents. ('Let sons equally divide the wealth when the father is dead";) and adds "Or when the mother is past child-bearing and the sisters are married, or when the father's sensual passions

are extinguished." Here the words "Let sons equally divide the wealth" are understood. Gautama likewise, having said, "After the demise of the father, let sons share his estate;" states a second period, "Or when the mother is past child-bearing", and a third, "While the father lives, if he desire separation." So, while the mother is capable of hearing more issue, a partition is allowable at the choice of the sons, though the father be unwlling, if he be addicted to vice or afflicted with a lasting disease. Thus Sankha declares: "Partition of inheritance takes place without the father's wish, if he be old, disturbed in intellect or diseased."

### Balambhatta's gloss.

7. 'By desire', (means) 'of the father'; although this equal division relates to the self-acquired property, yet being maintained sub-sequently and the additional share being not specially described it must be understood as not maintained. Therefore 'let him sparate' being appropriate is first; the second is included in it and the other two are common. There are four periods of partition; the first is supported by the original text; he says with authority. 'If partition'; 'when' means 'during his life time.' The second is not meationed; so he himself supplies it; 'another also', the period is understood. He explains it 'while ... alive,' 'disinclined,' 'not desirous of sexual pleasures; ' 'of the father' in the partition is understood. 'Against the father's wish' when there is a desire on the son's part, because in the oirginal, there is no authority, he cites it: 'as by Narada' is connected with, 'shown.' 'After...,' 'of the parents', is understood; 'hence'; here it is connected with the wealth of the father; 'hence subsequently' means after the death of both the parents. "Let brothers convening after the death of the father and mother divide the paternal estate, because they are not independent during their life time.,' (Manu IX. 104.) It is according to Manu: so he says, 'of both parents'; 'prattasu' means on being married; there is also 'or' as a different reading: 'sexual pleasures' means ' sexual enjoyment, i. e. when that desire has come to an end. Sprihâ (desire) relates to wealth; here he gives the result of what is said. 'Here' means when the mother is past childbearing, by this, desirability (of suitable words) is removed. He explains the original Narada and his own with reference to the said text of Narada repeating the 1st. 2nd. and 3rd. periods in an inverted order with the quotations from other sages. 'Gantama likewise'; 'third' is connected with 'shown' with repetition. 'After the demise' of the parents is understood; of the father like the preceding, 'or also' in the alternative case; similarly, it should be understood in Narada's text i. e. 'or desires'. Third'; the period has been shown by Gautama. In the course of the present discussion, it should be considered first; in this way be has stated both the views (periods.)

HILL RESIDENCE

He then gives the third period; too'; but the different reading 'nir' (without) has been explained: with this ends the quotation from Gautama. Having himself given two periods, he gives the third period; 'while the father lives if he desires, and a third': he means, that the third period is y one when the father wishes during his life time and is also addicted to sensual pleasures. He, explains it; while the mother is capable of bearing more issue': in reality it is first in reading, it is already explained and it should be understood that it requires ta cursory explanation. 'Though the father be unwilling' to the partition etc.; lasting, incurable; 'and' (cha), indicates 'old age' .. 'When there is a desire of the son' is understood; he therefore explains it by reason of its not being mentioned in the original text. Thus Sankha declares', 'without the wish' not wishing the separation; disturbed in intellect' means being addicted to unrighteousness; in 'rogini' the affix 'in' is added in the sense of excess; 'or' is to indicate option. Similarly it should be understood in the preceeding (part) also; by this, there are two periods only (1) at the option of the father and (2) when he dies: there is no third period. The period when the mother is past child-bearing applies to the ancestral property. This clashes with the preceding by reason of the contradiction with Sankha, because there is no anthority in support of that alone and there is possibility of truth in its real nature and conflict with, the previous. So the third period should be accepted as regards the ancestrstal property. By this the above said contrary explanation is refuted.

### Mitaksra.

पितुरिच्छुया विभागोद्विधा दृशितः समाविषमश्च तत्र समविभागे विशेषमाह ।

# यदि कुर्योत्समानंशान् पत्न्यः कार्याः समाशिकाः । न दत्ते स्त्रीधने यासा भर्ता वा श्वसुरेण वा । १९५॥

चित्र: pituh, by the father's; इच्छ्या ichchhayâ, by the desire or; will; विभाग: vibhâgah, partition; दिया dvidhâ, of two sorts; दिन्तः darsitah, has been stated; समः samah, equal; ज्यमः visamah, unequal; च cha, and; तत्र tatra, there; समित्रामो, sama vibhâge, in the case of equal partition; विशेषम् visesam a special rule; आह âha, adds, says; यदि yadi, if; इर्पोर् kuryâ; ho make; समान् samân, equal; अतान् ककंडân, parts, allotments; पत्यः patnyah, wives; कार्योः kâ âh, should be made, rendered; समोशिका: samâinšikâh, partakers of like portions; न एव, तर्पः दसम् dattam, given; स्थिनम् strîdhanam, the separate property of the wife; यासान् yâsâm, whom; अतं bhartrâ, by the husband, वा, vâ, either; अत्रोण svasurena, by the futher in-law, वा vâ, or.

8. Two sorts of partition at the pleasure of the father have

been stated, namely, equal and unequal. The author adds a special rule in the case of equal partition.

vIt he make the allotments equal, his wives, to whom no separate irroperty has been given by the husband or the father-in-law, must be rendered partakers of like portions."

### Balambhatta's gloss.

8. 'Partition,' the first one; 'stated' by the original writer; he describes it in a reverse order suggesting that the equal partition is the ostablished truth and is sanctioned in the original; 'equal'; 'there' (tatra), between the two.

## Mitakera.

यदा स्वेच्छ्या पिता सर्वानेव सुतान समिवभागिनः करोति तदा पत्न्यक्ष पुत्रसमांशभाजःकर्तव्याः। यासां पर्जानां भर्त्रा श्वश्चरेण वा स्वीधनं न दत्तम् । दत्ते तु स्त्रीधने ष्रर्धाशं वदयति दत्ते त्वधे शकरपयेदिति । & ॥

यदा yadâ, when; स्वेच्छ्या svechchhayâ, by his own choice; पिता pitâ, father, सार्गेन् sarvân, all; एव eva, indeed; सुतान्, sntân, sons; सम-विभागिनः sama-vibhâginaḥ, partakers of equal shares; करोत्ति karoti, makes, तदा tadâ chen; पतन्यः patnyaḥ, wives; च cha, and; पुत्रसमेशभाजः putra-samâns idâjaḥ, participants of shares equal to those of sons; क्रांच्याः kartavyâḥ, should be made; यासाम् yâsâm, to which; प्रजीनाम्, patnînâm, wives: भन्नी bhartiâ, by the husband; अशुरेण svasureṇa, by the father-in-law; या vâ or; जी-भन्म strîdhanam, separate property for a woman; न na, not; दत्तम् dattam, given; दत्ते datte, if it be given; जी-भने strîdhane, special property for a woman; अर्थाशम् ardha-amśam, half a share; वद्यति vakṣyati, dictates, directs; दत्ते datte, if anything be given; tu, bnt; अर्थम् ardham, half; प्रकर्थन prakalpayet, let him assign.

9. When the father, by his own choice, makes all his sons partakers of equal portions, his wives, to whom, peculiar property had not been given by their husband, or by their father-inlaw, must be made partakers of shares equal to those of sons. But, if separate property have been given to a woman, the anthor subsequently directs half a share to be allotted to her: "or if any had been given, let him assign the half."

## Balambhatta's gloss.

9. He explains the meaning of 'if' (Y) ", 'when', he gives the result, All of them'; with the object of imperative mood, he says ' make'; 'wives', they also; here by the plural number and being included in the word 'wife', the partition amongst the step-mothers of the sons is also suggested; it will be clear later on. 'Equal sharers (मन्त्रमहा:), here in the unusual expression by the samasa ending, it appears that by reason of the tap (affix), the absence of '1' is meant- 'Equal partaker', (W); † there is another reading समोशिका: in which case on account of the option in in the absence of sq, the tap being 'for its own' in sq the object is some how accomplished, Vishnu also says 'the mothers are also partakers of the shares, in equal proportion with the sons. "To whoth" (yasam) is in the sixth form of declension according to the rule (in the remaining, the sixth form of declension): so he says 'wives, to whom'; the lord of the devotees (Yajniavalkya) says later on in the chapter dealing with the nuptial gift made at the time of supersession; and it is also proper, so it should be understood everywhere ; there the word 'half' does not show the equal division but should be understood to mean equal division as far as possible. This text does not apply in the case of unequal partition. on the wife having no share to the allotment of the shares of the husband and wife, like that of the sons for want of proof and impropriety, but applies. to the case of the equal partition. The first 'or' (va) (Y) indicates the mutual option and the second 'or' (Y) indicates the option of the father etc; with this object he says; 'by the husband' (M); 'separate property,' it is apart from the inherited property to be described and sanctioned in reality by the text writer of Manu and others. It so happens if it is not given; so he says, ; 'if given' means that it is a special case...

## Mitakera.

यदा तु श्रेष्ठभागादिना ज्येष्टादीन विभजति तदा परन्यः श्रेष्टादिभागान्न सभन्ते किं तुद्धतोद्धारात्समुदायात्समानेवांशान् सभन्ते स्पोद्धारं च। यथाहापस्तम्यः। 'परीभागडं च गृहेऽलङ्कारो भार्याया' इति । १०॥

यदा yadê, if ; तु tu, but ; श्रेष्ठ-भागादिना ईन्ट्ड्रिक bha allina, by superior allotment ; ज्येष्ठादीन् jyeşthadîn, to the eldest son and the rest; विभवति

<sup>\*</sup> Y indicates the word from Yajnavalkya Smriti. † M indicates words from the Mitaksı &.

ribhajati, distributes; तदा tadâ, then; पत्न्य: patnyah, wives; श्रेष्ठादि भागान् ईreşthâdi-bhâ.ân, ाक superior and similar shares; न na, not; उभन्ते lablante, do take, do get; किंतु kintu, but : उद्भोदारात् uddhrita-nddhârât, from which the son's deductions have been substracted; समुद्रायात् samudâyât, from the aggregate; समान् samân, equal; एवं eva, indeed; अशान् amsân, parts; स्वोद्धारम् sva-uddhâram, their own shares (deducted); च cha, and, bosides; यया yathâ, as; आह बीa, says; प्रापसामः apastambah, Âpastamba; परीभाण्डम् paribhândam, the furniture; च cha, and; गृहे gribe, in the house; अङ्कार: alankârah, ornaments; भागाया: bhâryâyâh, belong to the wife, become the wife's property.

10. But if, he give the superior allotment to the eldest son, and distribute similar unequal shares to the rest, his wives do not take such portions, but receive equal shares of the aggregate from which the son's deductions have been substracted, besides their own appropriate deductions specified by Apastamba. The furniture in the house and her ornaments are the wife's (property.)"

### Balambhatta's gloss.

10. With this object in view, he says 'if superior', from the allotted additional share; it is bahubrihi compound and means 'of the sons.'). It must be equal being not sanctioned by the text; so he says rightly like equal': 'own', wife. There is, therefore, an authority in the latter case; so he says, 'domestic furniture, chair, intensils made of clay and stone etc, ornaments, worn clothes go to the share of the wife'; this is the meaning. According to Haridatta the chariot of the father and the furniture in the house both go to the father, ornaments go to the wife and the gift made by the caste people also go to the wife according to some.'

Here by 'if he make', the partition at the option of father but not at the option of the wife is laid down; that is also up to the division of the sons' shares (but) not of their own accord; 'there is no partition between the husband and wite' etc. having been said down by Apstamba and others as said previously; it is impossible by reason of her being said to be one (with her husband). So says the Sruti "the wife is the other half of the self.' It also means according to Manu 'they are not free while they are alive', (Manu IX.104) because she becomes subordinate by reason of the son; but when there are more wives than one, on account of the plural number each wife should be allotted an equal share with the son along with his own. It

does not mean that they should be separated by giving them shares; they are, therefore, said to be equal partakers here but not to be separated like sons by giving them equal shares. The rule laid down by Apastamba does not apply when there is no partition of the property, but what is said has been fully explained previously by the commentator in connection with the subject of 'surety'. In Madanar that there is also the same thing; in this way just as in the first alternative when the partition is effected while the father is alive, so also in the other two alternatives when it is given, it should be understood that legally there must be maintenance at the option of the son just like the father.

#### CXVI.

## Mitaksra.

## ज्येष्ठं वा श्रेष्ठमागेन सर्वे वा स्युः समाशितहति पत्तद्वयेऽप्यपवादमाह शक्तस्यानीहमानस्यिकिञ्जिद्धला एथक् क्रिया ।

उपेष्ठम् jyeştham, the eldest; वा vâ, either, श्रेष्टभागेन áreşthabhâgena, by a superior share; सर्व sarve, all; वा vâ, or; स्यु: synh, should be; समाशिनः samanálnah, partakers of equal shares; इति iti, in these; पक्षद्वये pakṣadvaye, two alternatives; अपि api, also; अपवादम् apavâdam, an exception; आह âha, says, propounds; शक्तस्य śaktasya, of one who is able to support himself; अनीहमानस्य anîhamânasya, not desirons of participation किञ्चद kln-chid, some thing, a trifle; दरमा dattyû, by giving; प्रयक्तिया prithak-kriyâ, making separate.

11. To the alternative before stated (\$1) the author propounds an exception.

"The separation of one who is able to support himself and is not desirous of participation may be effected by giving him some "trille"."

## Mitaksra.

खयमेव द्रव्याजनसमर्थस्य पितृद्रव्यमनीहमानस्यनिच्छतोयिकिञ्चिदसारम् पृथक् किया विभागः कार्यः पित्रा । तत्त्पुत्रादीनां दायजिष्ठृता माभूदिति । १२ ॥

स्वयम्-एव svayam-eva, himself; द्रव्याजनसम्पर्धय dravyarjana samarthasya, to one who is able to earn wealth; पितृ-दृश्यम् pttii-dravyam, father's wealth, goods, अनीदमानस्य anîhemânasya, not desirous of ; अनिच्छत: anich-chhataḥ, not desirous of sharing; यिकञ्चत् yat-kiñehit, as y thing, whatso-ever; अन्तरम् asâram, not valnablo; अष्ट्रयक् aprithak, not separated; किया kriyâ, making, विभाग: vibl â zaḥ; partition, separation कार्य: kâryaḥ, should be made; पित्रा pitiâ, by the father; तःयुत्रादीनाम् tat putra-âdînâm, on the part of his sons and others; दापनिहता dâya-jighrikşâ, future claim on heritage; माभूद mâ bhûd, should not be, इति iti, so.

#### CXVI.

To one who is himself able to earn wealth, and who is not desirons of sharing his father's wealth, anything whatsoever, though not valuable, may be given, and the separation or division may be thus effected by the father, so that the children or other heirs of that son may have no subsequent desire to claim a partition.

### Balambhatta's gloss.

11 and 12. Here is an explanation of 'able' (Y); 'himself' (M) is understood; 'father', it is also explained; 'not desirous,' he says that it is inherent in the word; 'though not valuable;' by 'api' there is conjunction of similar things of the same class (ejusdem generis); he assigns a reason: 'the children of that,' iti means for this reason.

## Mitakera.

ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति न्यूनाधिकविभागोदर्शितः तत्रशा झे.को द्वारादिवियम-विभागव्यतिरेकेणान्यथावियमविभागनियेधार्थमाह

## न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ॥ ११६॥

उमेष्टम jyestham, the oldest; वा vâ, either; श्रेष्टभागेन śrestha-bhâgena, by the best share; इनि iti, by this; न्यूनाधिकविभागः nyûna-adhika-vibhâgah, the distribution of greater or less shares; दिग्नः daršitah; is shown, ता tatra, in such a case; शास्त्रोत्त śastra-ukta, as are tire ed by the law; उद्धादि uddhârâli, by meane of deductions; विषय-विभाग व्यतिरेकेण का mavibhâga-vyatirekena, than that which renders the distribution uneven; अन्या, anyaththâ, by any other mode, विषय-विभाग-निषेधार्थम् şama-vibhâga-nişedhârtham, for the sake of forbidding, or to forbid an unequal pertion; आह âha, says; न्यूनाधिक-विभक्ताम् nyûnâdhika-vibhaktânâm, among sons se; ar ited with greater or less share; धार्थं, dharmyah, regal one; चित्रवः pitrikritâh, male by the father; इतः smritah, is pronounced valid, is stated in the law.

13. The distribution of greater and less shares has been shown. (§I) To forbid, in such case, an unequal partition made in any other mode than that which renders the distribution uneven by means of deductions, such as are directed by the law, the author adds, "A legal distribution, made by the father among sons separated with greater or less shares, is pronounced valid."

### Bàlambhatta's gloss.

He explains the relevancy of the subsequent (passage), 'either eldest' (Y) 'there' (M) in such a case; there is a compound with the third vibhakti in deduction etc. (uddharadi): 'othorwiss' If it so har ens, then etc. 'D. rected by the law' includes that which follows; he says because the prohibition is not clear, it means in support of it. Otherwise when the father makes a partition, let him separate his sons at his pleasure' supports the third alternative (period) and clearly renders the Manu's text as to an equal partition without deduction useless. Similarly Vishnu says 'If the father separates his sons, it is at his option in his self acquisition." Brihaspati says 'One should make a donation and partition of his wealth at his option.' Narada says "Let the father, while hale and healthy, separate his sons with the best share to the eldest or at his cwn wish' (XIII. 4) The text from Natada supports the commentator's explanation of the original text From this indicates a partition at the option of each but not a partition with an additional share' supporting the view ' let the father separate the sons at his option', the argument of the unwise (Manda) is refuted by reason of its conflict with Vishnu and Narada etc and the explanation of Vijnaneswara being doubtful. For this reason though the text of Manu 'he divided the property amongst the sons' is of general application and is said to be in support of the equal partition and against the inequal partition, yet it is set aside by (the rule) the experts in the science of logic consider that nityanuvada\* is no vidhi and shows the weakness based on the absence of the satras; its refutation is there clear and has been shown previously. By this it is also refuted that the inequal partition at the option of the father in his self-acquisition is in accordance with the law and also virtuous. The father in the course of the partition during his life shall not give preference to one, nor shall be deprive another of his share capricously without any cause.

## Mitakera.

न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागोयदि धर्म्यः शास्त्रोक्तो भवति तदःसौ पितृहत कृतएव न निवर्तते इति मन्वादिभिः स्मृतः। श्रन्थथा तु पितृहतोऽपि निवअतं इत्यभिष्रायः। यथाह नारदः। व्याधित द्विपतः वि

<sup>\*</sup> As for the explanation, see the Mimansa Introduction Vol XXVIII. P. P. XXIV and XXVII.

## विषया कक्तमानसः । अन्ययाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुतित । १३॥

न्य मधिकविभागेन nyûnâlhika vibhagena, by an unequal partition : विभक्तानाम vibhakianam, separated पुत्रणाम् putranam, among sons : मारी asan, that न्युनाधिक-विभाग: ayuna lluka-vibhagah, partition of more or less : यदि adi, when अर्थ dharmyah, legal शास्त्रोक्तः sastra-uktah, as ordained by the law ; भवति bhavati, is; तदा tadâ, then ; अ मी asau, that ; पित्कता vitri kritah, made by the father : कृत: kritah, made; एव eva, finally, completely, already; a na uot; faand nivartate, can be set aside; sa iti, so: मन्तादिभि: manvadibhih, by Manu and the rest; स्त्र smritah, ordained, declared , अन्यया anvatha, otherwise, else. तु tu, but ; पितृकृत: pitrikritah. made by the father; अपि api, also ; निवतंते nivartate, can be set aside . इति iti, such is ; अभित्राथ: abhiprayah, the meaning ; यथा yatha, as; आह aha, says; नारदः naradah, Narada; व्याप्तिः vyadhitah, afflicted by disease; कपितः kupitah, influenced by wrath : विषयापक-मानसः visyasakta-manasah. whose mind is engrossed by a beloved object; अन्यथा-शासकारी anyatha. afastra-kari, one who acts otherwise than the law permits ; च cha and ; न na, not ; विभागे vibhage, in the distribution (of the estate); पिता pita, the father : प्रम: prabhuh, has power ; इति iti, thus.

14. When the distribution of more or less among sons separated by an unequal partition is legal, or such as ordained by the law; then that division, made by the father, is completely made, and cannot be afterwards set aside: as is declared by Manu and the rest. Else it fails, though made by the father. Such is the meaning; and in like manner, Narada declares, "A father, who is afflicted with disease, or influenced by wrath, or whose mind is engrossed by a beloved object, or who acts otherwise than the law permits, has no power in the distribution of the estate."

## Bâlambhatta's gloss.

14. The text of Kâtyâyana applies to the case of an innocent son and is, therefore, not contradictory and does not support your viêw (says an objector). He (the anthor) says in reply that the words (more or less' show paratton, Liess; therefore "The sons should be maintained and guided by the shares—whether equal, less or more—allotted to them by the father" Brihaspati "Whatever share has been alloted by the father on partition (to the sams), is in accordance with law, because he is master of all? Nârada. XIII. 15 support it. The meaning of in accordance with dharma (law) is, 'as laid down by the Scripture, Essing not connected here and by filling up many ellipsis, it is explained. If the prohibi-

tion is not explained, there is shifting of ground; he, therefore, gives a distinction. Else' (any atha) means 'it is illegal'; there is another reading ayatha sastra (not in accordance with the Sistra). The meaning is the same as 'anytha', another reading.

#### END OF SECTION II.



#### SECTION III

Mitaksra

## रदानीं विभागस्य कालान्तरं कर्त्रन्तरं प्रकारनियममाह विभजेरन्सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थमृणं समम् ।

ह्दानीन् idânîm, next, now; विभागस्य vibhagasya, of the partition; कालान्सम् kâlântaram, another period; कर्न्नाम् kartrantaram, other persons as making it; प्रकारिनयमं prakâra-niyamam, a rule respecting the mode; आह âha, propounds; विभनेरन् vibhajeran, should distribute; सुनाः sutâḥ, sons; पित्रोः pitroḥ, the parents (two); अध्वं म् ûrdhvam, after; रिक्थन् riktham, the effects; ऋषम् riṇam, the debts; समन् samam, equally.

1. The author next propounds another period of partition, other persons as making it, and a rule respecting the mode. "Let sons divide equally both the effects and the debts after (the of dem'se of) their two parents."

## Balambhatta's gloss.

1. In this way, he has given three periods of partition during the father'n life time; the collection of texts was with the object that the father was alive. Now after his death there is an other fourth period; as regards this, he expresses his opinion. 'So he says'; he gives the origial in support. 'Now' (M) means after having said all this. In this way, the sage has divided it into two only; one during his life time and the other after his death. There are three alternatives as to the partition during the father's life time. (1) at the option of the father (2) without his wish; the latter should also be understood two fold according to the above said rule. By (the passage) "Or all may be equal sharers" (114) it is also shown; both alternatives should be understood to be included in

an equal partition. He gives the special feature of the third (distinguishing it; from the former. 'Propounds a rule.'

#### Mitakera.

# पित्रोमांतापित्रोक्रध्वं प्रयाणादिति कालोदर्शितः । सुताइति कर्तारोदर्शिताः सममिति प्रकार नियमः सममेवेति रिक्थमृणं च विभजेरन् । २॥

वित्री: pitroḥ, of the two parrents; मातापित्रा: mātā-pttroḥ, of the mother and the father; जर्मम् ûrdhvam, after; मयाणाद prayāṇād, the domise; इति iti, so; कालः kālaḥ, period; दिशितः darātaḥ, is shown; सुताः sutāḥ; the sons; इति iti, by these; कर्तारः kartāraḥ, the persons as making; दिशितः darātāḥ, are shown; समम् samam, equably; इति iti, by this; प्रकार-नियमः prakāra-niyamaḥ, a rule as to the mode; समम् samam, equally, in equal shares; एव eva, indeed, only; इति iti, thus; रिक्यम् riktham, effects; ऋणम् riṇam, debts; विभवेरन् vibhajeran, they should divide.

2. After their two parents ] After the demise of the father and mother: here the period of the distribution is shown. The sons.] The persons, who make the distribution, are thus indicated. Equably.] A rule respecting the mode is by this declared in equal shares only, should they divide the effects and debts.

## Balambhatta's gloss.

2. In order to set aside the breakingup of the compound (आता व विता व) he says 'mother'; he explains the appropriateness of 'after'; 'after the departure (demise)' means after the death. 'Sons' (धुताः) should also be understood eksesa compound (धुत्र धुताः च) like the preceding; the paternal uncles being prior should be considered first entitled in partition; the daughters being specially dealt with should not be considered first entitled here. How can it be a restrictive rule by this bare statement without 'eva' (only)? He, therefore, gives as its substance in the shape of a restrictive rule. 'Equably,' means 'according to the rule of the (भवे बाक्य) के in order to remove the doubt as to equality and to achieve the object to be stated, he includes debts.'

<sup>\*</sup> The Maxim is (सर्ववाक्यं सावधारण) It applies when in a sentence there is no word denoting definiteness, the definiteness will be fixed where the sense requires it; but where there are words such as एव etc. to denote definiteness, the maxim does not apply. See Vachaspatya.

#### Mitakeara

ननूष्यं पितुश्च मातुश्चे त्युपक्षम्य (मनु० अ० ६ श्रो० १०५) ज्येष्ठपय तु युक्कीयात्पिज्यं धनमशेवतः।शेपास्तमुपजीवेयुर्यधेव पितरं तथेत्युक्त्वोक्तम् (मनु० अ० ६ श्रो० ११२) ज्येष्ठस्य विशाउद्धारः सबद्वन्याच्च यद्धरम् । ततोऽधं भध्यमस्य स्यानुरीयं तुयवीयसदित । सर्वस्माद्धन्तम् त्याद्धि शितमोभागः सर्वद्वव्यभ्यश्च यज्ञ्चे ष्ठं तउज्येष्ठाय दातव्यम् । तद्धं चत्वारिशक्तमोभागोमध्यममं च द्वव्यं मध्यमाय दातव्यम् । तुरीयमशीतितमोभागोहीनं द्वव्यं च किनष्ठाय दातव्यमिति मातापित्रोक्तधं विभजतामुद्धार-विभागोमनुना दर्शितः। तथा। (मनु० अ० ६ श्लो० ११६।११७) उद्धारेऽनुदृते त्ये वामियं स्यादंशकरुपना । एकाधिकं हरेज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्थं ततोऽनुजः। श्रंशमंशं यवीयांश्व दिव भौविवस्थित इति । ज्येष्ठस्य द्वौभागौ तदनन्तरजातस्य सार्धं एकोभागः तत्रोऽनुजानामेकैकोविभागदत्युद्धारव्यतिरकेणापि वियमोविभागोदर्शितः। पित्रोक्कर्यं विभजतां जीवद्विभागे च स्वयमेव वियमोविभागोदर्शितोज्येष्ठं वा श्रेष्ठमागेनेति । अतः सर्विस्मन्नपि काले वियमोविभागोऽस्तीति कथं सममेव विभजरिति नियम्यते। ३॥

बन nann, but ; अध्वेम ûrdhvam, after ; पितु: pituh, the father ; प cha, and; मातु matuh, the mother; च cha, and ; इति iti, so ; उपक्रम्य upakramya, having promised; 308: jyesthah, the eldest; qu eva, only, indeed ; त tu, but ; मृह्यीयात grihnîyât, may take; विज्यम् pitryam, the paternal, of the father ; धनम् dhanam, wealth ; अशेषतः asesatah, entire ; शेषाः sesah, the rest; सम् tam, him; स्पनीवेयु: npajîveyuh, live under; यथा yatha, as ; एव eva, just, exactly ; दिवरम् pitaram, under their father ; तथा tatha, so ; इति iti, thus; उक्ता uktva, having declared : ज्येष्ठस्य jyes. thasya, for the eldest ; विश: vinsah, the twentieth part ; उद्धार: uddharab. the portion deducted; सर्व-द्रव्यात् sarva-dravyât, of all the chattels: च cha. and ; यह yad, whatever ; बरम् varam, is the best ; ततः tatah, of that ; अधम ardham, half ; मध्यमस्य madhyamasya, for the middle ene : स्यात syat, should be : तुरीयम् turiyam, the fourth part ; त tu, but ; बनीयम् vavîyasah, of the younger; इति iti, thus; सर्वसात् sarvasmât, from of all : अनुसम्बायान dhana-samudayat, the aggegate wealth ; विशास: vimsatamab. the twentieth ; भागा bhagah, part ; सर्वद्रव्येभ्य: sarvadravyebhyah, of all the chattels; w cha, and; un yat, whatever; wun śrestham, the best; as tad, that ; अपेष्ठाय jyeşthâya, to the eldest ; दातव्यम् dâtavyam, should be given : तद्वीम tadardham, half of that ; चन्नारिंशत्तमः chatvarimsat-tamah, the fortieth ; भाग: bhagah, part ; मध्यमम् madhyamam, the middle : प cha. and : मध्यम dravyam, chattels ; मध्यमाय madh yamaya, to the middle one ; दानव्य dâtavyam, should be given , तुरीयम turîyam, the one-fourth part, अशीति-तमा asîtitamah, the eightieth, भाग: bhagah, part ; हीनम् hînam.

ordinary, of a lower kind ; दृश्यम् dravyam, chattels ; कनिष्ठाय kanisthava. to the youngest : दानस्यम् dâtavyam, should be given ; इति iti, so : माना-पित्रेशः mata pitroh, mother and father; ऊर्ध्वन् ûrdhvam, after; विभजनाम् vibhajatain, of those that divide ,उद्धार uddhara, of shares ; विभाग vibhagab. distribution, मनुना manuna, by Manu; द्शित: darsitah, is shown : तथा tatha similarly : उद्धारे uddhare, in case the share ; अनुद्रते annddhrite, is not deducted ; त tu, but ; एपाम esam, for these , इयम iyam, this ; स्याद syad, should be : अंश-कल्पना amisa-kalpana, the plan of shares, the distribution of shares, the manner of distribution; एकाधिकम् ekâdhikam, greater by one share, double share ; हरेत् haret, should take ; ज्येष्ट: jyesthah, the eldest : पत्र: putrah, the son ; अध्यक्षम् adhyardham, a share greater by half तत: tatah, after that, than that ; अनुन: anujah, next born, younger, अंशम अज्ञम amisam amsam, a part each; यवीयांत: yavîyâmsah, the yonnger ones : इति iti, thus ; धर्म: dharmah, the law; व्यवस्थित: vyavasthitah, settled : इति iti. so : ज्येष्टर्य jyesthasya, for the eldest ; द्वी dvan, two; भागी bhagan, parts ; तदन तर्जातस्य tadanantarajâtasya, for the one born next ; सार्धम sardham, with a half ; एका-भाग: eko-bhagah, one part ; ततः tatah, than that ; अनुजानाय anujanam, for those that are younger ; एकैकोविभागः ekaoko vibhagah, a part each ; इति iti, thus ; उद्धार-व्यतिरेकेण uddhara vvatirekena, without deductions; अपि api, even; विषम: visamah, an unequal: विभागः vibhagah, share; दशिनः darsitah, is shown; पित्राःकवम pitrohûrdhyam, after the parents : विभजताम vibbajatâm, for those as dividing : जीवदिभागे jîvad-vibhage, when a division is made during life-time ; च cha, and : स्वयम svayam, by himself : एव eva : विषम: visamah, an unequal; विभागः vibharah, distribution , दर्शित: darsitah, is shown ; ज्येष्ठम jyestham, the eldest : वा vâ, or ; अवभागेन śrestha-b hâgena, by the best (greatest) share ; इति iti, so, thus ; अतः atah, by this, hence ; सर्वस्मिन् sarvasmin, at all ; अपि api, even ; काले kâle, at periods, विषय: vişamah, unequal ; विमाग: vibhagah distribution ; अस्ति asti, there is ; इति iti, so ; कथम् katham, how ; समम् samam, in equal parts; एव eva, only; विभनेरन vibhajeran, should distribute ; इति iti, so ; नियम्बने nivamyate, a restriction is introduced, a rule is made.

3. But Manu, having promised "partition after the death of the father, and the mother" and having declared, "The eldest brother may take the patrimony entire, and the rest may live under him as under their father, has exhibited a distribution with deductions, among brethren separating after the death of their father, and mother: "The portion deducted for the eldest is the twentieth part

of the heritage with the best of all the chattels; for the m'ddtemost, half of that; for the youngest, a quarier of it," The twentieth part of the whole amount of the property (to be divided and the best of all the chattels, must be given (by way of deduction) to the eldest; half of that, or a fortieth part, and a middling chattel, should be allotted to the middlemost; and a quarter of it, or the eightieth part, with the worst chattel, to the youngest. He has also directed an unequal partition, but without deductions. among brethren separating after their parent's decease; allotting two shares to the eldest, one and a half to the next born, and one apiece to the younger brothers, "If a deduction be thus made, let equal shares of the residue be allotted: but, if there be no deduction, the shares must be distributed in this manner; let the eldest have double share, and the next born a share and a half, and the younger sons each a share; thus is the law settled author himself has sanctioned an unequal distribution when a division is made during the father's life-time ("Let him either dismiss the eldest with the best share &c '). Hence an unequal partition is admissible in every period. How then is a restriction introduced, requiring that sons should divide only equal shares?

# Balambhatta' gloss

3. The first period of the partition during the life time of the father, has been said to be unequal in the original; the same has been said to be appliable to the partition after the death of the parents by Manu and others. When there is option by reason of the validity of both and when the equal and unequal partitions are both in accordance with law it is proper to explain 'equal' to mean 'as equal also' but not 'equal only'. He accordingly doubts the propriety of the explanation while laying down a restrictive rule. From 'after.....' to 'restriction introduced...:' 'After' has been already explained and is written (used) with the object to mean 'after their demise'; so also in the succeeding part; Patrimony (pitryam) means 'come down from the father'; asesah (entire). has tasi affix which is added in all forms of declensions: 'the rest' i. e. other than the edest brother. 'Live under him,' follow him like their father; it depends on the seniority by birth. So says Manu "The eldest brother like the father may voluntarity support all; or the younger brother, if cap-

able, for the mainstay of the family depends on one's capacity" "With the consent of all let the younger brother if capable with the wish of all support others" Nårada XIII-5. It is a subject of consensus of opinion. Thus in Mann the soniority is meant by implication; this he explains; 'of all the chattles' means 'of those to be divided' deduction is understood; and is added in accusative; it means 'that which is deducted and is yogarudhi (conventional); it is connected with the succeeding under the rule of मध्यमिण \* He says with the inherent power of it; 'all,' although it is connected with 'may be' brought in from elsewhere, yet he gives the result : 'to the eldest' means by those who make partition or strangers or mutually. By 'iti' he means that having said so: in these texts of Manu as indicated by 'iti', it is shown, therefore, to those who make partition; similarly in the following; its meaning is that all should equally divide the rest of the property. He gives the inequal partition those who divide" is connected with 'similarly it is sanctioned'; 'of these' means 'of the eldest'; 'this' (iyam) to be etated; its explanation; 'of the eldest', it is also of the seniority by reason of the subject and the management: he goes on to say further applying it to the subsequent: by the parents', is there no unequal partition, as it is not men tioned in the original? He replies to the objection with an illustration. That it does not apply, is refuted by 'while alive' (जी ात्) ; 'himself' by the text writer : it conveys the meaning to the effect that it is difficult to say that the original text-writer did not wish it anywhere else. The absence thereof can not be easily accounted for by reason of the general nature of the smriti texts and the want of proof there; he therefore says 'hence.'

### Mitaksra.

द्यत्रोच्यते । सत्यम् । द्ययं विषमोविभागः शाख्यदृष्टत्वथापि लोकविद्विष्टत्वाधान् नुष्ठेयः । अस्वर्ग्यं लोकविद्विष्ट धर्म्यमप्याचरेत्र त्विति निषेधात् । यथा । महोत्त्व वा महाजं वा ओत्रियायोपकल्पयेदिति विधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वाद्ननुष्ठानम् । यथा वा मैत्रावरुणीं गां वशामनुवन्ध्यामालभेतद्दति गवालम्भनविधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वाद्ननुष्ठानम् । ॥

<sup>\*</sup> मध्यमिण्डियाय is akin to मध्यदीषिका न्याय which is called the maxim of the central lamp. "The idea is of a lamp in a central position shedding its light on both sides. Akin to this is मध्यमिष न्याय which is explained in the Pandit for Dec. 1867 as referring to the central ruby of a nose ring which casts a lustre on the pearl on each side of it." Jecob's Handful of popular maxims.

भन्न atra, in this question ; उड्यते uchyate, it is said ; सूलम् satyam, true ; अयम ayam, this ; विषम: visamah, unequal ; विभाग: vibhagah, distribution : शासदृष्ट: śastra dristah, found in the sacred ordinances ; तथापि tathapi, still : लाकविद्विष्टन्वान leka-vidvista-tvåt, because it is abhorred by the world ; न na, not ; अन्छ य: anuştheyah, should be practiced ; अहार्यम् asvargyam, not securing celestial bliss ; लाकि द्विद्ध loka vidvistam, abhorred by the world ; अम्यम् dharmyam, legal , अपि api, even though : आचरेत्र åcharet, should practice ; न na, not ; तु tu, but ; इति iti, thus ; नियेधात nisedhat, owing to the prohibition, because of the prohibition , aur vatha, as ; महोक्षम mahoksam a great bullock ; वा vâ, either ; महाजम mahâjam, a great goat ; वा vâ or ; श्रांत्रियाय śrotrivâya, to a venerable priest : उपकर्येद upakalpayed, should offer ; इति iti, thus ; विधाने-अपि vidhane-api, though there is this injunction ; लेक विद्वष्टतात loka-vidvistatvat, on account of popular prejudice : अनन्छ।नम ananusthanam, non-performance ; यथा yatha, as ; बा vâ, or : मैत्रावरुणीम maitrâvarunîm, consecrated to Mitra and Varuna : गाम् gâm, cow ; वशाम vasâm, a victim ; अनुवन्ध्याम anuvandhyâm, a barren ; भारुभेत âlabhet, should slay ; इति iti, so, thus ; गवालम्भन-विधाने-अपि gavâlambhan-vidhane-api, though there is an injunction for killing of a cow ; होक-विदिधन्त्रात loka-vidvistatvat, because of the prejudices of the people : अननुष्ठानम् anunuşthânam, should not practise.

4. The question is thus answered; True, this unequal partition is found in the sacred ordinances; but it must not be practised, because it is abhorred by the world; since that is forbidden by the maxim, "Practice not that which is legal, but is abhorred by the world for it secures not celestial bliss": as the practice of offering bulls is shunned, on account of pupular prejudice, notwithstanding the injunction, "Offer to a venerable priest a bull or a large goat"; and as the slaying of a cow is for the same reason disused, notwithstanding the precept, "Slay a barren cow as a victim concsecrated to Mitra and Varuna."

### $B a lambhatta's \ gloss.$

4. Though by 'true' etc. he accepts its reality and rejects the proof in favour of its unreality, yet he does not accept the validity thereof in practice. World'; though abhorred by the world, yet sanctioned by the Scripture and the people, how is it not practicable? The reply is 'not conducive to heaven' which means that even a virtuous act if abhorred by the people should not be acted upon because it does not secure heaven. Unheavenliness is the reason for its absence. The meaning is that the Scripture having said so, it should not be acted up-

on. Here he gives an illustration from the smriti 'as'; it is original. He gives it from the srati; 'or as', 'let one offer a barren cow consecrated to Mitra and Varuna the twin doities'. The annuandhyesti (sacrifice of a burren cow) has been laid down by A astamba in a soma sacrifice after udavasânîya (last day). For the present he himself having allowed card-dish at the same place, it should be understood that the latter is to be practised by the sacrificers.

#### Mitaksara

# उक्तं च। यथानियोगधर्मीनोनानुबन्ध्यावधोऽपि वा। तथोद्धारविभागोऽपि नैव संप्रति वर्ततहित । ५॥

उक्तम nktvm, it is expressly declared, च cha, and,; यथा yathâ. just as; नियान धर्म: niyoga dharmaḥ, the duty of an appointment (to raise up seed to another), न naḥ, for as (i e. not practiced); न na, nor; अनुवन्ध्या anuvandhyâ, of a barren cow; वधः vadhaḥ, the slaying; अपि api, also; वा vâ; or; तथा tathâ; similarly; उद्धारविभागः uddhâra vibhâgaḥ, partition with deduction; अपि api, too, न; na, not; एव eva, indeed; सम्प्रति samprati, at present; वर्तते vartate, is in vogue.

5. It is expressly declared "As the duty of an appointment (to raise up seed to another,) and as the slaying of a cow for a victim are disused, so is partition with deductions (in favour of elder brothers)".

### Balambhatta's gloss

5. Having thus generally stated the desuetude of the inequal partition in the kaliyuqa but not before and suggesting that even with the aid of the illustrations explaining the same and laying down the inequal partition with the additional share by deduction, he cites the text of Bhatta prohibiting the inequal partition with the said illustrations. 'And it is said', 'niyoqah' (appointment) ceremony; 'just other', other than the Vedic ceremony sanctioned by an injunctive text just like the sac lifice of a great bull etc. should not (be allowed): the 'not' (na) should be connected with both. In the reading ' धर्माना ' (no duty), it means the duty of appointment नियात; it should be undorstood that the birth of a son from the husband's brother under (the text). "The husband's brother being directed by the elders shall cohabit with the sonless (widow)"...I-68: 'no' ने। is in the negative sense. 'Anuvandhya' means a barren cow; 'also' or in conjunction; 'deduction' means 'additional share in a partition'; 'also' is the second conjunction; 'now' in the Kaliyuga. Ma .hava therefore quotes from Brahma purana 'the marriage of a married woman

(widow marriage?) the additional share to the eldest son, cow slaughter, appointment (dhareja or karao) and sanyasa are prohibited in kaliyuga."

### Mitakera.

श्चापस्तम्बोऽपि । जीवन्युत्रेभ्योदायं विभजेत्समिति समतामुक्त्वा ज्येष्ठोदाया-दृह्रयेके इति इत्स्नधन प्रहुणं ज्येष्ठस्यैकीयमतेनोपन्यस्य देशविशेषेण सुवर्णे दृष्णागावः दृष्णं भीमं ज्येष्ठस्यर्थः पितुः परीभागृडं च गृहेऽत्रङ्कारोभार्यायाङ्गातिधनं चेत्येकह्त्ये-कीयमतेनैवोद्धारिवभागं दर्शियत्वा तं शास्त्रविधितिपद्धिमिति निराहृतवान् । तं च शास्त्र विधितिषेधं स्वयमेष दृश्यतिस्म मनुः । पुत्रेभ्योदायं विभजेदित्यविशेषेण श्रूयते इति । ६॥

धापस्तम्बः âpastambah, Âpastamba; अपि api, even ; जी ान् jivan, whle living, in his life time : प्रमेश्व: putrebhyah, among his sons : दायम dâyam, heritage ; विभजेत vibhajet, should distribute ; समम samam, in equal shares; इति iti, so : समताम samatâm, equality ; उदस्या uktvâ, having stated ; ज्यंष्ठ jvesthab; the eldest : दायाद: dâyâdah, hoir ; इति iti, so ; एके eke, some ; इति iti, so ; क्रन्स्नधनप्रहण्म kritsna-dhana grahanam, taking of all the wealth ; इयेष्टस्य jyestthasya, by the eldest; पुकीयमतेन ekîya-matena, by the opinon of some ; रान्यस्य upanyasya, having stated ; देशनिशेषेण desa-visesena, in some countries ; स्वर्णम् suvarnam, gold ; कृष्णाः krisnah, black ; गावः gavah, kine ; कृत्यम krisnam, black ; भीतम bhaumam, produce of the earth : उपप्रदेश jyesthasya, belong to the eldest ; tu: rathah, the car ; tig: pituh, to the father ; परीमण्डम paribhândam, furniture ; च cha, and ; गृहे gribe, in the house ; अलङ्कार: alankarah, ornaments ; भायांपा: bharyayah, to the wife : ज्ञातिधनम jñåtı dhanam, as also property from the kinsmen ; च cha, as also ; इति iti, so ; एके eke, the others ; इति iti thus ; एकीयमतेन ekîya-matena, by the opinion of the others ; एव eva. indeed ; उद्धार विभागम् uddharavibl agam, distribution by deductions ; दर्शी श्या darsayibva, having shown ; तम tam, that ; शास्त्रप्रतिविद्धम sastra-prat siddt am, contrary to the law ; निराजनवार niracritavan, has expressly forbidden; a tam, that; a cha, and: शास्त्रिविषेत्रम sastra-vipratisedham, inconsistency with the sascred code : स्वयम्प्य svayam eva, himself; द्रांपतिस्म darsayati sma, has shown, has explained; मनु: mannh, Mannh; पुत्रेश: putrebhyah, among his sons : दायम dâyam, heritage ; विभन्नेत vibhajet, should distribute ; इति। ti, so : श्वीशिवेष avis sina, without distinction ; श्वाने si uyate, it is heard, it is recorded . gfaiti,so.

6. Apastamba, also having delivered his own opinion, "A father,

making a partition in his lifetime, should distribute the heritage equally amon; his sons"; and having stated, as the doctrine of some, the eldest's succession to the whole estate, ("Some hold, that the eldest is heir,"); and having exhibited, as the notion of others, a distribution with deductions ("In some countries, the gold, the black kine, and the black produce of the earth, belong to the eldest son; the car appertains to the father; and the furniture in the house and her ornaments are the wife's; as also the property [received by her] from kinsmen, so some maintain") has expressly forbided it as countrary to the law, and has himself explained its inconsistency with the sacred codes; "It is recorded in Scripture, without distinction, that Manu distributed his heritage among his sons"

### Balambhatta's gloss.

6. Apastamba has also disapproved of it; so it is connected. Though he says before, 'While alive', though having consoled the eldest son with an excellent gift, yet it does not lead to the inequal partition but to the giving of consolation to him. Let him then satisfy his edest son with some chief precious article like a cow etc as explained previously. With this object in view, he says 'his own opinion.' Superseding the drunk or intoxicated', in the absence of a son, the nearest kinsman (sapinda), in h s absence, the preceptor, in his absence the resident student may inherit the property and apply it in pious and religious objects; or the daughter, in the absence of all, the king may take the whole property; and 'having said so much' is understood. 'The whole estate'; here the claimant is the eldest son 'alone: it was already explained previously. Gautama "The whole goes to the seniormost who maintains others." in countries' etc, in some particular country. Haridatta says "gold, black kine; 'black produce of earth' means black cereals produced from earth as rice and beans; some say, it means iron. All these go as the share of the eldest son. The chariot, the furniture of the house, utensils, steels etc. go to the father. The worn ornaments fall to the share of the wife, others are of opinion that wealth got from the castepeople also go to the share of the wife." 'Contrary' against; 'he himself', pastamba himself. Manu; it is a quotation from the Taittireya Samhita (111-19-4). There among his sons being in the plural and heritage being in the singular, the inference is that it applies without distinction (generally). It is subsequent; and it is also treated as a solitary text "he separates the eldest son with the wealth"; but the expert logicians do not consider nityanuvada to be vidhi: so it is said. See Min aansa introduction vol. XXVIII, p, p. XXIV and XXVII.

# Mitaksra.

तसाद्विपमाविभागः शास्त्रदष्ठोऽपि लोकविरोधाञ्चतिविरोधाच नाउष्ठेयइति

# सममेव विभजेरनिति नियम्यते। ७ ॥

तस्माह tasmâd, therefore; विषम: viṣamaḥ, nnequal; विभागः vibhāgaḥ, distribution; साखहुट: śâstradriṣṭaḥ, noticed by the codes of law; अपि कृष्णं, though; लोकविरीधान् loka-virodhât, because of its disapproval by the world; श्रुतिविरोधान् śruti-virodhât, because of the contrariness to the scripture, because it is against the scriptures; च cha, and: न na, not; अनुद्देय: anuṣtheyaḥ, should be practised; हति iti. for this reason; समम् samam, in equal parts; एव eva, only, विभनेरन् vibhajeran, should distribute; हति iti, so; नियस्यते niyamyate, a rule is made, a restriction is ordained.

7. Therefore, unequal partition, though noticed in codes of law, should not be practised, since it is disapproved by the world and is contrary to Scripture. For this reason, a restriction is ordained, that brethren should divide only in equal shares.

### Balambhatta's gloss.

7. He concludes the established truth (siddlanta view): therefore'; 'scripture' means the sages. 'Equal'. Therefore, this relates to the partition during the lifetime which is set forth as a reply and is also later on maintained; 'or the eldest' on the contrary relates to some other yuga, like others. "The father while alive should not give preference to one over the others; nor shall he deprive another of his share capriciously for no cause."

This from Kâtyâyana is also in favour. Therefore 'less or more' which has been said above under the text of Nârada does not mean that it should be so acted upon but if a father by chance under the authority of the Scripture without noticing the special text makes an inequal partition in the manner as laid down by the Scripture, it is not to be set aside. This is the purport but the real meaning has already been expressed by the commentator; it should be borne in mind that there is no contradiction.

Here 'after the father's demise' is suid, and Manu has also supported it by 'after the death of the father and mother' (IX—L)4). So the period after the death of both is obtained if e. after the death of each of them; in this view, while the father is alive the partition can be effected after the death of the mother: similarly when the father is dead but the mother is alive it does not necessarily follow that the desired partition should be effected. But what has been said previously under the text of Gautama 'after the death of the father' and what is to be said hereafter in the original, the principal cause is the father's death, and the mother's death is of secondary importance. So 'the period after the death of the father' by reason of the existence or non-existence of the mether is two-fold; but it is understood to mean 'atherlessness'

and is not in conflict with what is to be said hereafter. Just as, in the first division three are included, so in it there are two, therefore the partition during his life and after his death is two fold and allowed by law but not the third of the motherless. It is not so; according to the text of Manu, 'they are dependent while the parents are alive' (M-VIII-1171); the cause arises after the death of both, being in conformity to the unity of a sentence in the original as laid down, how can it be then interpreted that way? Always to avoid the unavoidable contradiction that is to arise, even on the husband and wife having a right to a share according to A astamba but she has no such right to become separate like the sons; by reason of being the better half, she is everywhere in a company; the sense has been previously given; she being accordingly placed on an equal level with the sons, possesses the proprietary right like them. The sons have no right to claim partition during the life-time of the mother and have no right to disposal at their will by reason of want of ownership. This is the meaning of Manu-That is also the meaning of the original 'after the death of the parents.' Samkha also means the same when he says, "Those whose father is alive are dependent, so are they who have mother."

"On the death of the father, let the sons divide the father's property; when the sinless father is alive, they have no ownership," Devala,

Or let 'while the father is alive', be alone: it relates to the selfacquired property. Similarly when the mother is alive it relates to her personal property. Further the result of the parents' will be later on explained By this, the statement of Hardatta (to the effect) that there is no right of partition inter se between the husband and wife by reason of A apstamb a having said nothing about it previously, is refuted. So on the death of the father and even if the mother is alive there arises a right to partition, but not at the option of the mother nor has she a right to claim it. This is to be borne in mind. To sum up: while the father is alive, there are three periods of partition; with the consent of the father, two; 'when', two. In the first, at the instance of the father; in the last two, at the instance of the son. The a'lotment îs equal everywhere. In the first case, the parents have equal shares; similarly in other two cases: but it is when no separate property is given to the mother. If the separate property is given, then her share is half. On the death of the father, there are two periods by reason of the existence or non existence of the mother at the instance of the sone; the partition is equal. In the first case the mother has also an equal share. The mother's will is never the governing factor, nor does partition take place at her instance. It relates to the movable property, pure self-acquired property and the ancestral mixed with self-acquired property. In the pure ancestral property there is a peculiarity which is to be dealt with later on, there the mother has no share. Thus we have partition of the property that has descended numixed with the earning of the father, mixed with such earnings and pure earning of the father, on the death of the father We have also self acquisitions of two kinds (1) ante-nuptial and (2) post-nuptial. In the first case we have the rule relating to it under the text.

In the self acquisitions of the father, the sons are not entitled to claim a partition without the wish of the father; but in the house and land properties which have descended, the father and sons have equal shares: he may not divide his self-acquisitions among his sons without his wish." Gantama. "In the ancestral property whether immovable or moveable the father and son are declared to possess equal ownership. But the lost ancestral property which the father has recovered with his effort and what he has acquired by his special knowledge or heroism is the exclusive property of the father. Let him make a donation of it at his option and then enjoy what is left out; in his absonce, the sons are declared to be equal sharers " In these quotations from Brishaspati, by suggesting the sole participatin of the sons with their father, then in the texts showing the shares of others as for instance he makes allotments' II-115 'after the father' (II 123) and laying down the share of the mother, there is nothing which entitles the mother to claim partition. It is proper because the word 'partition' means a separate allotment by virtue of the original right arising from co-ownership with another and a separate share therein to be determined along with that of others who have equal proprietary right. The daughters in-law etc. have no proprietary right in the property of the father-in law by birth owing to the absence of the prior relationship. If one says that there will be future relationship, it will be stretching the rule to its extreme limit by resson of the foreign birth. No relationship arises by marriage because after marriage she becomes a companion; nor by the death of her husband, because he is not her progenitor but in reality her right is obstructed by the proprietary right of the son : otherwise by reason of the mutual partition of the property of the sonless among the wives of his uncles or grand-sons, there will be a conflict with (the rule laid down in) the original 'by the different fathers' (II 120). A mother has, therefore, no share in the property acquired by the father before marriage. "Shall take equal share" applies where there is pre-existing ownership by reason of 'take'; but where there is no such pre-existing right, the words 'give' acquire' etc are appropriate. According to others, when there are immovable properties of both kinds, the sons have ownership by reason of the possibility of the confusion to be stated here after.

The post-nuptial earning of the father is also two-fold; movable and immovable. As to that, some say that under 'although the mother may take an equal share' both are equally mennt, but by reason of the connection of the text 'to whom no separate property has been given' (II-115)), it applies to the moveable property only. It follows that it does not depend on the maker and partition but on the relinquishment (donation);\* this is the unanimous opinion. So when one is not given any property by the husband or the father-in-law specifically, she may take the share; on saying this, it means that when she is given a share specifically 'by so and so' it becomes her share and she gets no other. If it is equal to the son's share, that which was given before also becomes

<sup>&</sup>quot;It may also mean "Disregarding the case and declension, it depends on relinquiabment.

partible. If it is in excess, the equal is partible and the excess is (considered) gifted one. Hence if it was given without consent by reason of the absence of the power (of gift) on account of the existence of the son's ownership, the adjustment can be made by giving from the equal share of the son but it is not by right. If it is less, in order to avoid inequal division with other mother, it should be equalised from the property to be partitioned. In the passage 'If given (the separate property) half should be given' means that the given property should be made a part of the share so that it may be equalised from the other shares. Similarly in the passage 'the mother should get an equal share', it means that she should be made separate owner along with the son. Here the immovable property being not subject to partition should not form part (of her share) by reason of the commentator's use of such expressions 'at the pleasure of the husband' 'jewels and pearls' 'at the pleasure of the father' 'immovable and bipeds.'

"A female is said to be always at liberty in selling and giving the saudâyika (personal property) even if it is immovable. On the death of her husband a female can spend her husband's inheritance (भूत द्वा) at her option; she must protect it while he is alive or otherwise spend it for the family purposes, A souless widow under the guidance of the elders, keeping the bed of her husband unsullied, should enjoy it while controlling her passions till her death; the reversioners shall get it after her." From the passages of Kâtyâyana (it follows) that while the sons are alive, just as in the ancestral property so in his self-acquired immovable property, there is no ownership by reason of the right arising in fature; in such a state there is no possibility of gift and sale. There is lightness (derogation) when it is repeated that there is no gift or sale in such cases; otherwise the difficulties will arise on breaking the prohibition (laid down.

Gantama says "others also get a share following the share allotted: to the sons and the unmarried daughters,..." Here avoiding the term 'similar' which is a synonym of 'equal', using 'just similar' a synonym of 'propotionate' and including the married daughters in the category show this meaning, by reason of the maintenance of the unmarried girls who are in the category of 'just similar' from the movables only. 'Just similar' by being a class of sharers is distinguished. Angirâ and Vyâsa say, "In the absence thereof, the mother is an equal sharer with the sons; their mothers are equal cosharers and the maidens are entitled to a

quarter. The sonless wives of the father 'are said to be equal sharers and the grand-mothers are said to be equally entitled" 'The mother' means one who has given birth (own mother); 'the mothers' means childless mothers (step-mothers); 'maiden' the unmarried (sisters) get 1 of their brother's 'share for purificatory ceremony (marriage). Halâyadha, says 'after the father' means in this connection 'the childless mother.' Âpastamba says 'the wives of 'the husband do not demand partition from the sons of the mothers', but this is against the present practice.

In this way in passages like 'wives should be allotted ..........' by reason of the impossibility of getting a share in the husband's immovable property by the wives along with the sons, the word 'share' means the property other than immovable; there is no share of the wives in the immovable property. The inherited property from the husband, being the husband's property, is her property; it is of two kinds. After the death of her husband there being no peson entitled to it, the proprietary right reside in her; while the husband is alive, by reason of the relationship with him the proprietary right also resides in her. In the first case, save the immovable property, she may spend the other : and residing with her elders and keeping her husband's bed un sullied she may pass her time. As to the immovable property, it is said that she was to enjoy it till the end of her life and the reversioners were to get it after her. In the second case it is said, while (her husband is) alive. she is to protect it and obeying her hasband's orders concering expenditure should protect his wealth. The expounder while expounding these views of Kâtyâyana follows them. But in reality under (the maxim) 'the whole is impure, by reason of the impurity of the source' an equality is maintained in both which will be clear later on. This is bird's eye view (of the matter),

Mitaksara

# माता पित्रोधेनं स्ता विभजेरित्रत्युक्तं तत्र मातृधनेऽपवादेमाह ॥ मातुर्दु हितरः शेषमृणात्

मातावित्रोः mātāpitroḥ, of the father and the mether; धनम् dhanam, the wealth; सुना: sutāḥ, the sons; भिन्नतेशन् vibhajeran, should distribute; इति iti, thus; उक्तम् uktam, has been declared; तर्श्व tatra, there, as regards that; मातृ-धने matridhane, in the case of the mether's wealth; अस्वात्म

apavådam, an execption; आह and, declared मातु: matnh, the mother's; दुवितर: dultitarah, the daughters; शेवन कंड्या, the residue; ऋषात् rinat, after paying the debts.

8. It has been declared that sons may part the effects after the death of their fither and mother. The author states an exception, in regard to the mother's separate property; "The daughters share the residue, of their mother's property, after payment of her debts."

### Balambhatta's gloss.

8. He explains the relevancy; 'the mother', he explains it by repetition.

### Mitaksra.

मातुर्धनं दुहितरोविभजेरन् । ऋणाच्छ्रेयं मातृकृतर्णापाकरणावशिष्ठं अतश्चर्ण-समन्युनंवा वा मातृधनंद्धता विभजेरिक्तत्यस्य विषयः । ६॥

मातु: mâtuḥ, the mother's; धनम् dhanam, the property; दुहितरः duhitaraḥ; daughters, विभनेरन् vibhajeran, should distribute; ऋषात् राग्वेत, after the debts, श्राम् śeṣam, what has remained; मातृकृत-ऋषाप ऋषांवशिष्टम् mâtrikrita-riṇāpākarṇāvaāṣṭam, what has remained after paying debts of the mother; अतः ataḥ, hence; च cha, and; ऋषसमम् राग्वेश्वक्रक्त, equal to her debts; स्थूनम् nyûnam, less; वा vâ, or; मातृधनम् mâtridhanam, the mother's effects; सुताः sniāḥ, the sous; विभनेरन् vibhajeran, may divide; इति iti, such; अस्य asya, of this; विषयः viṣayah, purport.

9. Let the daughters divide their mother's effects remaining over and above the debts; that is, the residue after the discharge of the debts contracted by the mother. Hence, the purport of the preceding part of the text is, that sons may divide their mother's effects, which are equal to her debts or less than their amount.

# Balambhatta's gloss. .

9. 'Mothers', he proceeds to explain the subject under discussion; contracted by the mother', by this; "A son may be youngest of the senior wife and eldest of the junior wife, doubt arises how should there he a partition? The eldest son gets a bullock as an additional share and others get the shares according to their mothers, after deductions of

. 1

the bullock allotted to the oldest. The oldest born from the senior wife gets 16 bullocks and the rest get the share according to their mother. It is a settled rule. When the sons are born of the wives of the same class without any speciality, the seniority does not depend on the mother but on the birth. Even of (those born of) a Brahman woman, the seniority is determined by the birth; the seniority of the twins in the womb is also from the birth.' (Manu IX-122...126) "Those who are born of the same casto by one father from different mothers, get the shares through their respective mothers." Vyáša.

"Those step-sons who are of equal castes but born from one father should be allotted shares according to their mother." Britaspati

'Those who are of the same caste though several are entitled to get their respective shares',

All these are said to relate to some other period. The exposition by Vyåsa and others without the additional share, in derogation to the equal partition supporting the unequal division is set uside by it by reason of its perversity, because it arises from the ignorance of the meaning of the smriti.

Then in the exception, residue after the payments of debts' is useless; the reply is that taking thereof in the mother's share is not for one's own use, by reason of the unity of the sentence with 'in their default' and being the subject of the daughters' failure there is (altimate) accomplishment (of possession). He therefore says; 'therefore' means by reason of laying down the special rule. The purport is that in pursuance of the exception in the mother's property after the payment of debts while the daughters are alive, by reason of the advantage of that relationship, even when it is not particle by the sons by the non-applicability of the exception on account of no equal or less remaining after payment of the debts and by reason of no right existing even when the daughters are alive, the general rule alone applies as the remainder after payment of the debts is dot partible while the daughters exist; similarly the equal or less is not divisible by reason of its being necessarily payable; so he says.

# Mitaksara

एतदुक्तं भवति । मातृकृतसृष्णं पुत्रेरैयापाकरणीयं न दुहितृिः ऋणा-यशिष्टं तु धनं दुहितरागृङ्गीयुरिति । युक्तं चत् । पुमान्पुंसाऽधिके शुक्रे री भयत्य-धिके स्त्रिया इति स्थयययानां दुहित्यु बाहुत्यात् स्त्रोधन दुहितृगामि । पितृधनं पुत्र-गामि पित्रवयवानां पुत्रेषु बाहुत्यादिति । १०॥

पुतद etad, this ; उक्तम् uktam, meant, said ; भारते bhavati, is, सार्क्रम् matrikritam, contracted by the mother ; ऋषम् rinam, the debts , युत्रेः putram, by the sons ; एव eva, only ; अपाकत्योगम् कृतिस्वत्यकांप्रता, must be discharged; न na. not ; दृहिन्सि: dubitribhih, by the daughters: ऋणाविष्यम् मान्येश्वरं इतिकाः remaining above her debts; नु tu, but; धनम् dhanam, property, दृिन्दः dubitarah, the daughters; यूह्रीयु: gribniyuh, should take; इति iti, so; युक्तम् yuktam, fit, proper; च cha, and; एनत् etat, this; पुनान् pumān, the male issue; पुसः pumāh, of the man; अधिकेश्वरे adhike sukre, if the seed be more; क्री strî, a female issue; अधिकेश्वरे adhike, if the contribution be more; क्रिया: striyāh, of the woman; इति iti, thus; स्वययवानाम् stryavayavānam the female portions; दृहिन्यु dubitrişu, in the daughters; बाहुत्यात् bāhnlyāt, because they abound; क्रीधनम् strî dhanam, the woman's property; दृहिन्तानि dubitr gāmi, goes to the daughters; विन्यन्त् pitr dhanam, the father's estate; प्रजामि putra-gâmi, goes to the sons; वित्ययवानाम् pitravayavānām, portions of the father; प्रजेषु putreṣu, in sons; बाहुरुवान् tāhulyāt, because they abound; इति tti, so.

10, The meaning is this: A deb<sup>t</sup>, incurred by the mother, must be discharged by her sons, not by her daughters; but her daughters shall take her property remaining above her debts; and this is fit, for by the maxim, "A male child is procreated if the seed predominate, but a female if the woman contribute most to the nexus;" the woman's property goes to her daughters, because portions of her abound in her female children; and the father's estate goes to his sons, because portions of him abound in his male children.

# Balambhatta's gloss

ment of the debt; so he supports the textual contradictions with the arguments borrowed from other suritis 'Fit'; 'the seed' is connected with both; by this a doubt that may arise to the contrary etc. is set side. Just as after the death (of the father) the sons etc. make partition and while he is alive it is effected at their instance; so while the mother is alive, even on the proprietary right subsisting from the birth, the daughters have no right to claim partition, nor can it be effected at the mother's option by reason of there being no text (to that effect), but whatever she gives becomes that of theirs (dones'). He, therefore says, 'by the parents................................... to him' (11-123). It was said previously that the wife's, property is indivisible, but by the inherent force of the term, it relates to the subject of partition at the instance of the husbaud; so there is no conflict.

#### Mitaksra

तत्र च गौतमेन विशेषोद्शिंतः। स्त्रीधनं दुद्दितृणामप्रतानामप्रतिष्ठितानां

चेति । श्रस्यार्थः । प्रत्ताऽप्रत्तासमवायेऽः। त्रानामेव स्त्रीधनम् । प्रतासु चावितिष्ठिता-प्रतिष्ठिता समवायेऽवितिष्टितानां चेति । श्रवितिष्ठिता निधना ॥ ११ ॥

तत्र tatra, in that subject; च cha, and; गीतमेन Gautamena, by Gautama; विशेष: višeṣaḥ; a special rule; दिश्तिः darśitaḥ, is propounded; स्थिनम् ईर्रा dhanam, a woman's property; हुहिन्णाम् duhitrinân, belongs to the daughters; अप्रतानाम् aprattânâm, that are not given in marriage; अप्रतिष्टितानाम् apratiṣṭhitânâm, that are not provided for; च cha, and; इति iti, so; अस्य asya, of this; प्रयं: arthaḥ, the meaning; प्रचाऽप्रतानमवाये prattâ aprattâ-samavâye, in the competition of the married and the mumarried प्रयानाम् apratiânâm, of those that are unmarried; प्रव eva, only, indeed; स्थिनम् strîdhanam, the wife's- property; प्रचास् pratiŝan, amongst the married ones; च cha, and; अप्रतिष्टितानम् विशेषासम्वाये apratiṣṭhitâ-pratiṣṭhitâ samavâye, in the competition of the unprovided for and the provided for; स्थितिष्टितानम् apratiṣṭhitânâm, of those that are unprovided for; च cha, and; इति iti, so, thus; अप्रतिष्टिताः apratiṣṭhitâḥ, unprovided for; निर्धनाः nirdhanâḥ, means poor, devoid of wealth, destitute of wealth.

11. On the subject [of dauhliters] a special rule is propounded by Gautama: "A woman's property goes to her daughters, unmarried, or unprovided." His meaning is this; if there be competition of married and unmarried daughters, the woman's separate property belongs to such of them as are unmarried; or, among the married, if there be competition of endowed and unendowed daughters, it belongs exclusively to such as are unendowed; and this term signifies, destitute of wealth."

# Balambhatta's gloss.

11. Keeping this in view he lays down a special rule. There' means 'on the subject of the daughters,' 'O' the daughters' being applicable to all generally, it so applies; the term 'of the unmarried' is useless, how can it be used in a special sense? 'Has meaning'; (oratia) married; (apratta) unmarried; (pratisthia) endowed, wealthy; (apratisthata) unendowed, poor; the meaning is that there is no meaninglessness, by reason of denoting the special! rule. 'Exclusively' is to be repeated at both places.

Mitaksra.

दुहित्रभावे मात्धनमृणावशिष्टं के। गृह्वीयादित्यतब्राह

ताभ्यऋतेऽन्ययः ॥ ११७ ॥

दुहित्रभावे dubitrabhâve, in the absence of daughters; मान्धतम् mâtri-dhunam the mother's property; ऋगावशिष्टम् एक्किंग्रेशक, remaining after paying the debts; कः kih, who; मृज्ञीयान् द्रांक्किंग्रेक, should take; इति iti, so; ध्राः संस्के, किनाव , आहं केकि, says; ताम्यः tabhyah, them; ऋते rite, in the absence of; अन्त्र anvayah, the issue.

12. In answer to the question, who takes the residue, of the mother's goods, after payment of her debts, if there be no daughter? the author adds, "And the issue succeeds in their default".

### Balambhatta's gloss.

12. There is a doubt; 'daughter..........who'; the general rule relates to another subject and does not apply here; having explained the word meaning, he proceeds to explain the meaning of the sentonce.

### Mitaksara

# ताभ्योदुहित्भ्योविना दुहितृशामभावे श्रन्वयः पुत्रादिगृंहीयात् । एतश्च विभ-जेरत् सुताः पित्रोरूर्वभित्यनेतैव सिद्धं स्पष्टार्थमुक्तम् । १३॥

ताभ्यः tâbhyaḥ, them; दुहिन्भ्यः duhitribhyaḥ, the daughters; विना vinâ, in the absence; दुहिन्धाम् duhitrinâm, of daughters; अभावे abhâve, in the absence of; अन्वयः anvayaḥ, the issue; पुत्रादि, patrâdiḥ, sons etc.; मुलीवात् grihnî, ât, should take; एतत् etat, this; च cha, and; विभन्नेरन् vibhajeran, should distribute; सुताः sutâḥ, the sons; पिताः pitroḥ, the parents; अर्वम् ûrdhvam, after; इति so, so; अनेन anena, by this; एय eva, indeed; सिद्धम् siddham, was proved right; स्पष्टायम् spaṣṭārtham, expressly; उक्तन् uktam, has been declared.

13. On failure of daughters, that is, if there be none, the son, or other male offspring, shall take the goods. This, which was right under the first part of the text, ("Let sons divide equally both the effects and the debts;") is here expressly declared for the sake of greater perspicuity.

# $B \hat{a} lambhatt$ a's gloss.

'Of the daughters', it is already pointed out; 'and this'; 'accomplished' (siddham) means 'accomplished from the meaning'; it means that it also relates to thit subject like it.

# END OF SECTION III.

#### SECTION IV

# पितद्भव्याविरोधेन यदन्यः स्वयमर्जितम् । मैत्रमैाद्वाहिकं चेव दायादानां नतद्भवेत ॥ १९८ ॥ क्रमादभ्यागतं द्रज्यं हतमप्युद्धरेत्तु यः । दायादेभ्यान तद्द्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥ १९९ ॥

पितृ-दृश्य-अविरोधेन pitri-dravya-avirodhena, without detriment to the father's estate; यह yad. whatever; अन्यत् anyat, else; स्वयम् svayam, by himself; अजितम् arjitam, earned; मैत्रम् maitram, as a present from a friend; अौद्राहिकम् audvâhikam, as a nuptial present; च cha, and; एव eva, indeed; द्वायादानाम् dâyâdânâm, of the co-heirs; न na, not ,तद्द tad, that; अवेत् bhavet, should be; कमाद्द kramâd, through succession; अभ्यातनम् abhyâgatam, come; द्रश्यम् dravyam, property. हनम् hṛitam, taken away; अपि api, even though; उद्देश्त uddharet, would recover; तु tu. but; यः yaḥ, who; द्वायादेभ्यः dâyâdebhyaḥ, to the parceners; न na, not; तद्द tad, that; द्यात् dadyât, should give; विद्याय vidyayâ, by learning, by science; इद्धम् labdham, acquired; एव eva, indeed; च cha, and.

1. The author explains what may not be divided. "Whatever else is acquired by the coparcener himself, without detriment
to the father's estate, as a present from a friend, or a gift at
nuptials, does not appertain to the co-heirs. Nor shall he, who
recovers hereditary property, which had been taken away, give it
up to the parceners: nor what has been gained by science."

# Bålambhatta' gloss

1, 'Not liable to partition', only with a view to strengthen partition there is, therefore, relevancy of the subject; this is the meaning. Here the words 'or also' are in the sense of 'optional' there are other readings as (chaivaiti) 'and also' and (cha) 'and'. The word 'pitri' (father) is ekases for the reason given above.

# Mitaksara

मातापित्रोर्द्रव्याधिनाशेन यत्खयमर्जितं मैत्रं मित्रसकाशाद्यलच्यं श्रीद्वाहिकं

विवाहलन्धं दायादानां भ्रातृष् ं तन्नभवेत् । क्रमात्पितृक्रमादायातं यत् किञ्चित् द्रब्यं अन्येहुँतमसामर्थ्यादिना पित्रादिभिरनुद्भृतं यः पुत्राणां मध्ये इतराभ्यनुद्भयोद्धरित तहायादेभ्योभ्रत्रादिभ्योन द्यात् । उद्धतैव गृहीयात् । २ ॥

माता पित्री: mata-pitroh, of the father and mother , द्रव्याविनाशेन drayva. vinâsena, without any detriment to the goods of ; यत yat, whatever ; स्वाम svavam, by himself : अजित्व arjitam, acquired ; मैत्रव maitram, of a frined (means) . [Harasiais mitra-sakâsâd, from a friend; यह vad, whatever: लक्ष्म labdham, is obtained : श्रीद्वादिकम् audvahikam, pertaining to marriage (means) , विवाह-रूज्यम् vivâhalabdham, obtained in a marriage : दायादानाम, dâ; â lânâm, of the coheirs (means); आत जान bhi âtrînâm, of the brothren : तद tad, that ; न na, not ; भवेन bnavet, should be; कमान kramat, through succession (means), Gazara pitri-kramad, through succession. from ancestors; आयातन a) atam, come; यत्-किञ्चत् yat-kinchit, whatever; द्रवस् dravyam, wealth, property; अन्यै: anyaih, by others; हृतस् hritain, taken away; असामध्यादिना asâmarthyâdınâ, through mability or for any other cause; पित्रादि।भः puradiblih, by the father etc, अनुद्वतम् anuddhritam, not recovered; य: yah, whoever; प्रजायान्मध्ये putranammadnye, from amon st the sons : \$3(1)43334 starabhyanujnaya, with the permission, with the acquiescence of the others; sath undharati, recovers; as tad, that ; दायादभ्यः dâ, âdebhyah, to the co-heirs; आत्रादिभ्यः bhratradibhyah, to the brothers etc ; न na, not , दबाद dadyat, should give ; उद्धा uddharta, the person recovering , एव eva, only, indeed ; गृह्णां grihnîyât, should take.

2. That which had been acquired by the co-parcener himself without any detriment to the goods of his father or mother; or which has been received by him from a friend, or obtained by marriage, shall not appertain to the co-hers or brethren. Any property, which had descended in succession from ancestors, and had been seized by others, and remained unrecovered by the father and the rest through inability or for any other cause, he, among the sons, who recovers it with the acquiescence of the rest, shall not give up to the brethren, or other co-heirs; the appearance recovering it shall take such property,

### Bâlambhatta's gloss.

2. 'Mother', he contrasts it with 'detriment'; 'without detriment to the goods'; 'that'; whatever is understood by reason of such reading in

the original. If there is (anyat) 'other' as the reading in the original, 'other' should be considered as understood. It means the property different from that of the father. He details the different kinds "by.....received from a friend etc", he uses the imperative mood without necessity. 'Shall not appertain' appertains; similarly in the following passage. Descended in succession' is the opening part of the second verse, he now explains; 'why was it not recovered by the elders'? he reples 'through inability'. If there is no acquiescence, then it is partible. 'Of the rest', he gives the purport; the recoverer. Similarly in the succeeding passage. He then gives a special rule.

### Mitaksra.

तत्र त्रेत्रे तुरीयांशमुद्धर्ता लभते शेषं तु सर्वेषां सममेव । यथाह शङ्कः । पूर्वं नग्नां तु येभूमिमेकश्चदुद्धरेत्कम।त् । यथाभागं लभन्तेऽन्ये दत्वांशं तु तुरीयक-मिति । ३॥

तत्र tatra, there; क्षेत्रे ksetre, if it be land; सुरीवांशन् tariyamsam, the fourth part; उद्धतां addharta, the recoverer; उभेत labhate, obtain; शेवन् sesam, the remaining; तु tu, but; सर्वेषाम् sarveşam, of all; समम् samam, equally; एव eva, indeed; यथा yatha, as; आह aha, says; शह्व sankhah, Sankha; २वन् purvam, formerly; तद्यम् naşism, lost; तु tu, but; यः yah, who; भूमिम् bhumim, land; एकः ekah, a single one; चेद्र ched, if; उद्शत् uddharet, would recover; कमात् kramat, in succession, यथाभागम् yathabhagam, according to his due allotment; उभन्ते labhante, obtain; अन्ये anye, others; दश्वा datva, giving; अशन् बावंडेबm, part; तुरीवकम् turiyakam fourth; हित् iti, so.

14. If it be land, he takes the fourth part, and the remainder is equally shared among all the brethren. So sankha ordains "Land, (inherited) in regular succession, but which had been formerly lost and which a single (heir) shall recover solely by his own labour, the rest may divide according to their due allotments, having first given him a fourth part.

# Balambhatta's gloss.

3. 'And in the land'; here 'and' is in the sense of 'but'; the proper reading is 'and there in the land.' 'Amongs them' means 'in their connection.' 'Among all' (means) 'among the recoverer and the rest'; 'according to their due allotments' means after giving a quarter share to the recoverer the remaining (\frac{3}{4}) should be distributed by all along with him according to their shares. 'In order' being meaningless in connec-

tion with 'recovery' and by reason of the unity of the sentence, he fills up the gap by 'in order' the first part of the verse; 'inherited.'

### Mitakara.

# क्रमादभ्यामतमिति शेषः। ४ ॥

कमाह kramâd, through succession; अभ्यागतम् abhyagatam, come, inherited; इति iti, this; शेष: इ.इ.म., remains, is understood.

4 In regular succession]. Here the word 'inherited' must be understood.

### Mitaksra.

# तथा विद्यया वेदाध्ययनेनाध्यापनेन वेदार्थव्याख्यानेन वा यक्षव्धं तद्यि दायादेभ्यान दद्यात्। ऋजकपव मुह्मीयात्। ५ ॥

तथा tathâ, similarly; विद्या vidyayâ, by learning; वेदाध्ययनेन vedâdhyayanena, by studying the Vedas; अध्यापनेन adhyâ; anena, by teaching; वेदाध-द्याख्यानेन vedârtha-vyâkhyânena, by expounding the meaning of the Vedas, वा vâ, nor, यह yad, whatever, लब्धम् labdham, obtained, तह tad, that; ऋषि api, also; दायादेभ्य dâ; âdebhyah, to the coheirs; न no, not; द्यात् dedyât, should give; अजकः arjakaḥ, acquirer; एव eva, only; गृह्णीयात् grihpîyâi, should take.

5. He need not give up to the co-heirs, what has been gained by him through science, by reading the Scriptures or by expounding their meaning; the acquirer shall retain such gains.

# Balambhatta's gloss.

4. and 5. He explains the forth quatrain; he explains 'similarly' by connecting it with 'only' (eva); by 'science alone'; by reason of the non-assence of any proof and being in unison with the text of other smrits he gives its three meanings. 'By reading the scripture' he means by reason or its being principal. He gives the meaning; 'that also'; this is the reading which is approved of. This and others, by the inherent force of the terms, viz: 'father', 'himself' and 'kinsmen' etc., relate to the earning of one of the brothers in the complete partition; similarly the text of Nârada relating to the (earnings by the) exploits should be understoad. Later on, the earnings made in this way will be, however, considered.

### Mitaksra.

मत्र पितृद्रव्याविरोधेन यत्किश्चित्वयमर्जितमिति सर्वत्रशेः । अत्रश्च पितृद्रव्याविरोधेन यन्मैत्रमर्जितं पितृद्रव्याविरोधेन यन्नैद्वाहिकं पितृद्रव्याविरोधेन यत्कमादायातमुद्धृतं पितृद्रव्याविरोधेन विद्यया लन्धमिति प्रत्येकमभिसंबध्यते । तथा च पितृद्रव्यविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मैतम् । आसुरादि विवाहेणु यक्षव्धम् । तथा पितृद्रव्यव्ययेन यत्कमायातमुद्धृतं तथा पितृद्रव्यव्ययेन लन्ध्या विद्यया यक्षव्यं तत् सर्वे सर्वेर्भ्वातृक्षिः पित्रा च विभजनीयम् । ६॥

अन atra, here ; च cha, and ; पितृद्वच्याविराधेन pitridravyavirodhena : without detriment to the father's property ; यत् देखित yatkinchit, whatever: स्वयम् svayam, by himself ; श्रजितम् arjitam, acquired ; इति iti, this ; सर्वत्र sarvatra, everywhere ; शेष: sesah, understood ; अतः atah, hence, thus . प cha, and ; पितृद्रब्या-विरोधेन pitridravyavi-rodhena, without detriment to; the paternal estate ; यद yad, whatever ; मैत्रम maitram, from a friend अजितम् arjitam, acquired : पितृद्रध्याविरोधेन pitridravyavirodhena, without: detriment to the paternal estate; यद yad, whatever ; औद्वाहिकन and a'ikam, nuptial; ितृद्धव्याविरोधेन pitridravyavirodhena, without any detriment to the paternal property, without the father's expenses; यत yat, whatever: कमाद-श्रायातम kramâdâyâtsm, inherited property; उद्धनम् uddhritam recovered ; वितृद्धवानिरेश्वेन pitri-dravy& virodhrus, without any detriment to the father's property, not by the father's expenses; faurt vidyaya, by learning ; यह yad, whatever ; लब्बम् labdham, acquired ; इति iti, so ; प्रत्येकम pratyekam, with each member of the sentence; अभिसम्बद्धते abhisambadhyate, is connected; तथा tatha, similarly; च cha, and; पिन्द्रव्यविरोधेन pitri-dravya-virodbeua, conferred at the charge of the patrimony : प्रत्यप्रारेण pratyupakarena, as the return of an obligation; यह vad. which : मैत्रम maitram, obtained from a friend ; आसुरादि विवाहेष Asuradivivâhesu, in the marriage concluded in the form termed Asura or the like: युद्र yad, whatever; लक्षम् labdham, is obtained; तथा tathâ, similarly; Gazagada pitri-dravya-vyayena, by the expenditure of the father's goods: पत yat, whatever; कमायातम् kramayatam, hereditary; उद्भान् uddhritam, recovered; तथा tatha, similarly ; तितृइ व्य-प्रयोग pitri dravya vyayena, at the expense of the ancestral wealth; लज्याविषया labdhayâ-vidyayâ, by the learning gained by ; यह yad, whatever ; लक्षम labdham, obtained ; तत tat, that ; सर्न sarvam, all ; सर्वे: sarvaih, by all ; आत्भिः bhratribh.h. brothers ; प्रिता pitra, by the father ; च cha, and ; निभन्तीयम् vibhajaniyam. should be divided.

detriment to the father's estate", must be everywhere understood: and it is thus connected with each member of the sentence; what is obtained from a friend, without detriment to the paternal estate; what is received in marriage, without waste of the patrimony; what is redeemed, of the hereditary estate, without expenditure of ancestral property; what is gained by science without use of the father's goods. Consequently, what is obtained from a friend, as the return of an obligation conferred at the charge of the partimony; what is received at a marriage, concluded in the form termed Asura, or the like; what is recovered, of the hereditary estate, by the expenditure of the father's goods, what is earned by science, acquired at the expense of ancestral wealth; all that must be shared with the whole of the brothren and with the father.

### Balambhatta's gloss.

6, Though the said explanation devoid of adjectives or with all adjectives is common, yet he shows it in favour of his view with the object to bear on the subject. 'Here and etc.'; 'here and' in the original text; he gives another explanation. 'Anything (kinchit)' there is another reading 'only' ('evam' or 'eva') in conformity with the text of Mann. He means the remaining portion after differentiating all the properties obtained from a friend etc. as laid down in the text by reason of their being not partible. 'And therefore' he gives the result on its being not partible. 'And therefore' he gives the result on its being nuderstood everywhere; 'consequently' the same is explained in an opposite way; or the return of the obligation caused at great hostility or to the detriment and consequently made. In the Brahma form of mariage there is no detriment to the latrimony under the text; he therefore says; '.....from the âsura form of marriage'; 'with the father', therefore they are mentioned divisible among all. 'Must be shared'; therefore there is a relevancy of the subject of partition. He clearly explains the meaning of the sentence; 'not similarly', but what is acquired without detriment to the partimony such as gift from a friend, etc. is not partible.

# Mitakera.

तथा पिनृद्रव्याविरोधेनेत्यस्य सर्वशेषत्वादेव पिनृद्रव्याविरोधेन प्रतिष्रहलव्ध-मिति विभजनीयम्। अस्य च सर्वशेषत्वाभावे मैत्र मौद्वाहिकमित्यादिना लब्धव्यम्।॥

तथा tathâ, similarly, thus ; विदूद्वन्याविरेश्वेन pitrî-dravyâ-virodhena,

without detriment to the father's estate; इति iti, thus; अह्य asya, this (phrase); सर्व-शेवत्वात् sarva-aeşatvât, because of its being understood every-where; अन्न atra, here; वितृत्वाविशेषेन pitri-dravya-virodhena, without detriment to the father's estate; प्रतिम्ब-ल्ट्यम् pratigraha-labdham, obtained by simple acceptance; इति iti, so; विभानतीयम् vibhajanîyam, should be divided; अह्य asya, this; च cha, and; ख्रायेपत्वामावे sarva seşatvâ-bhâve, if it were not understood with every member of the text; मैत्रम् maitram, present from a friend; औदाहिकम् andvâhikam, a dowry received at a marriage; इत्यादिना ityâdinâ, by this and the like; ल्रायावम् labdhavyayam, should be obtained.

7. Thus since the phrase "without detriment to the father's estate" is in every place understood, what is obtained by simple acceptance, without waste of the patrimony, is liable to partition. But, if that were not understood with every member of the text, presents from a friend, a dowry received at a marriage, and other particular acquisitions, need not have been specified,

### Balambhatta's gloss.

7. It is not only understood with every member of the text but it is understood with every thing declared impartible by he texts of other smritis by reason of the implication of the gift from friends etc. Similarly the gift from friends etc. are divisible; so are others also. Patrim'ny'; some (are of opinion) that it is also not (partible); in that case even on getting at the right principle as regards the gift from a friend etc. and the things (declared impartible) under the other smritis by reason of the unsettled principle as regards the acquisition by acceptance (gift), it is difficult to determine the correct principle there; it may be, therefore, said to be implied by it; he says, or on determination of the true principle in the case of the gift from a friend etc. the same principle applies with equal force. Patrimony'; somewhere the reading is without 'not'; it appears to be proper and in conformity with the mode of explanation by the commentator; there is no use in repeating the meaning of the sentence; the fact that it is understood in the succeeding one only is not independent; 'but' (kincha) is with the object of that meaning the purport is already given and it is proper.

According to others the reading is 'not thus' (na tathà), even then, it is understood in the succeeding clause it means 'not independently.' The meaning is, just as by reason of 'detriment to the partiment' being understood everywhere and being understood at the end of friendly gift etc. under the text, the friendly gift etc. obtained to the detriment of the patrimony is divisible; similarly the earnings from the acceptance of gift being other than friendly gift etc. acquired at the expense of the patrimony, are

indivisible. What he means is that the fitness for divisibility arises from the earnings being made at the cost, though independently, by reason of that (to the deriment of the patrimony) being undestood. It is not so, by reason of its being in conflict with what follows in the book and by reason of its not keeping pace with the natural tenour thereof.

It is to avoid the defect of istapatti\* on saying 'let it be so'; if it be said to be understood with it (every member of the text) there will be independence. He, therefore, says to strengthen the above said view for (fear of) the possibility of its being different from the friendly gift etc. under the maxim of 'Biâhmaṇa vasistha'† On that being understood by reason of the inherent force of the word etc, whatever is earned without detriment to the patrimony is indivisible. Though it follows from the acceptance of gift, similar friendly gift etc. are proved to be indivisible; the enumeration of the same again, is useless: it is his meaning. It is not the subject of the maxim of 'Brâhmaṇa Vasistha'; it comes into operation when there is a reason but the application is elsewhere. Here in the present case there is no difference of the subject (dealt with); otherwise he doubts the applicability.

### Mitaksra.

त्रथ पितृद्वयविरोधेनापि यन्मैत्रादिल्ब्धं तस्याविभाज्यत्वाधन्मैत्रादिवचन-मित्यर्धवदित्युच्यते । तथा सति समाचारविरोधः विद्यालब्धे नारदवचनविरोधश्च॥ कुटुम्यं दिभृय द्भ्रातुर्ये।विद्यामधिगच्छतः । भागं विद्याधनात्तरमात्सलभेताश्रुतोऽपि सन्निति तथा विद्याधनस्याविभाज्यस्य लज्ञलामुक्तं कात्यायनेन । परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्तान्यतस्तु या। तया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यतस्ति । ॥

अथ atha, now; पितृ-दृड्य विरोधेन pitridravya,-virodhena, at the expense of the patrimony; अपि api, even; यह yad, whatever; मैत्रादि maitrâdi, gifts from a friend and similar gifts; तस्य tasya, of that; अविभाज्यत्वात् avibhâjyatvâ, owing to its not being liable to partition, owing to its being exempt from partition; मैत्रादिवचनम् maitrâdi-vachanam, mention of, or enumeration of a present from a friend and similar other gifts; इति iti, that; अथंबद arthavad, is pertinent; इति iti so; उदयते nchyate, it is

<sup>\*</sup> It is a party's statement which turns out favourable to the opposite side. It is like admission. See Vâshaspatya,

<sup>†</sup> ब्राह्मणपरिवाजकन्याय. The maxim of the Brahmans and the mendicants. In such a sentence as ब्राह्मणाः भोजयित्वच्याः परिवाजकाश्च, the separate mention of the latter, who are really included in the former term, merely emphasises their position as a special part of the general body. It is thus the exact parallel of the गोवलीवर्द न्याय and of the ब्राह्मणविश्वष्ट न्याय. Jacob.

alleged ; तथासति tatha sati, if that be the case ; सनाचार विरोध: sama haravirodhah, inconsistency with the received practice of unerring persons; विद्यालको vidyA-labdhe, as regards what is obtained by learning or science : नारद व वनितराधः Nårada-vachana-virodhah, contradiction with a passage of Narada ; च cha, and ; कुइस्बम kntumbam, the family : विभू । त bibhriyat, would maintain ; आतः bhratuh, of a brother . यः yah, who विद्याम् vidy âm, learning; अधिगच्छा: adhigachhatah, (of a brother) who is studying science acquiring learning; भागम bhagam, a part : विद्याचात्र vidya dhanat, of the wealth gained by science ; सः sah, he ; उमेन labheta would obtain ; अश्रत: asrutah, ignorant ; अपि api, even, though ; सन san, being, remaining, sia iti, so; aur tathâ, similarly; विद्याधनस्य vid &dhanasya, of wealth earned by learning; अविभाज्यस्य avibhâjyasya, of what is not to be divided ; उक्षणम laksanam, the definition : उक्तम uktam, is said; कात्यायनेन kâtyâyanena, by kâtyâyana; प्रामहोपयागेन parabhaktaupayogena, while receiving a foreign maintenance; faur vidya, science, learning; प्राप्ता piâ, iâ, acquired, अन्यन: anyatah, acquired from a stranger; तुtu, but ; या yâ, which ; तया tayâ, by that ; लब्बम् labdham, obtained ; धनम dhanam, wealth, यत yat, which; तु tu, but; विधा-प्राप्तम vidyáprâptam, obtained by learning; ag tad, that; sead nchyate, is said; Ta iti, so.

8. But, it is alleged, the enumeration of amicable gifts and similar acquisitions is pertinent, as showing that such gains are exempt from partition, though obtained at the expense of the patrimony. Were it so, this would be inconsistent with the received practice of unerring persons, and would contradict a passage of Narada: "He, who maintains the family of a brother studying science, shall take, be he ever so ignorant, a share of the wealth gained by science." Moreover, the definition of wealth, not partible, which is gained by learning, is so propounded by Katyayana. "Wealth, gained through science which was acquired from a stranger while receiving a foreign maintenance, is termed acquisition through learning."

### $Balambhatta's\ gloss.$

8. 'But']; 'also' (api) is in the sense of inclusion of the preceding; 'exempt from partition'; by being indivisible it is in the fifth form of declension in the sense of reason in the form of result. It

means 'to support it'; the reading 'for exemption from partition (avibhajyatvâya)' does not require elucidation. 'Received practice of unerring persons' means 'not contrary to the practice sanctioned by the society of the educated people.'

When the usage (practice) is weak by reason of the text that snuti\*etc are each stronger than the following ones, it is improper. The reply is in the negative by reason of not explaining the meaning. As for example, the annulment is an obstruction in the way; non-annulment is a preferable rule: under it a weak rule does not annul another weak (rule) but its operation comes into play when there is a conflict and no opportunity for its application. The conflict arises by two different rules at one place. But such is not the case here. When there is accomplishment (of an object) by non-annulment, the annulment is not proper; under this rule, the text as regards a friendly gift should be interpreted in accordance with what we say: there is, therefore, no room for non-application. In this way under the rule 'to those who are afraid of meaninglessness', the annulment is unsuited; in short if the interpretation be accepted according to what I state, it offends the customary law observed by educated men,

Not only does it offend the rules of the society but the gains of science falling under the category of the friendly gift are against the smritis also. 'In the gains of science' means a share in them; he explains it. If the brother of one who is acquiring learning supports his family, though illiterate and ignorant, by being devoid of the Vediclearning, he gets a share in the earnings made with the learning acquired by him; there is another reading, 'asuta' (sonless in place of 'aśruta', illiterate). Here by stating the reason for sharing the earnings on supporting the family (of the acquirer), sharing of the gains of science is conditional but not natural by reason of being a brother. If the object of the original text is that the wealth in the shape of science acquired anyhow is in reality indivisible, it contravenes the condition attached by Narada. It follows that the divisibility or indivisibility thereof is not natural; but it is indivisible if acquired without detriment to the patrimony and divisible when acquired to the detriment thereof. It is contradictory in form but in conclusion it is in conformity with the reason assigned by Narada. In the original the 'pitri' (patrimony) is upalaksana (synecdoche). If the object of Narada is that the allotment of a sharo in the gains of scrience is natural, the condition attached thereto is meaningless. So the learning acquired in any way is not divisible in itself; otherwise on the indivisibility thereof depending on the acquisition without detriment to the patrimony, the indivisibility is proper i. e. the statement as to the division thereof is irrelevant.

By 'illiterate' it is implied that in the case of an illiterate man, there

<sup>\*</sup> See the Purva Munamasa p. 114 of Vol. XXVII and p. p. XVIII-XX of vol. XXVIII of S. B. H.

is allotment of a share, if it (learning) is acquired to the detriment of the patrimony; in the case of a literate man, he is entitled to it by reason of possessing it and possessing learning. Kåtyåyana therefere, says 'A man who is literate shall nowhere share the gains of science with the illiterate; but a literate man shall share them with those who are equally or more learned." Valdya neans literate; it is an exception to the stablished truth arrived at as to indivisibility. It will be clear later on By this, the foolish (Manda's) statement that there is a contradiction between Nårada and Kåtyårana is refuted by reason of the definition of indivisibility given by Kåtyåyana and the subject (thereof). The commentator has also said to the same effect, otherwise the qualifying clauses have no bearing. In the same way the commentators's conflict as to other than gains of science with Nårada etc, should be reconciled,

It lays down an extraordinary principle\* in connection with the divided brother. But there is a rule that the friendly gifts are always impartible and in the established truth the particulars have been specified as exceptions; so there is no conflict 'Similarly learning'] 'foreign' means by eating the cooked rice etc of persons other than the father; foreign' other than the father: so the earnings gained from learning acquired without detriment to the petrimony from a different person are gains of science, but not others and as such they are indivisible. Any other acquisition is, therefore, not a gain of science and is divisible. It means that the conflict by reason of the intention of Kâtyâyana with the meaning is obvious. Therefore even without the conflict with Narada's text by the conflict with Katyayana's text, the impossibility of the meaning and the absence of sense on that (without detriment to the patrimony) being not understood, the defect of the meaninglessness is well establisted.

### Mitakera.

# तथा पितृद्रव्याविरोधेनेत्यस्य भिन्नवाक्यत्वे प्रतिप्रहलक्यस्याविभाज्यत्वमा-स्वारविरुद्धमापद्येत । ६॥

तथा tatha, similarly; पिष्टद्रव्याविरोधेन pitri-dravy&virodhena, without detriment to the father's estate; इति कां, ३०; अस्य asya, of this; भिन्न शक्यत्वे bhinna-vakyatve, if it be a separate sentence; प्रतिग्रह-लब्धस्य pratigrahalabdhasya, obtained by acceptance; अविभाग्यत्वम् avibhajatvam, being exempt from partition; आचार-विरुद्धम् achara-viruddham, contrary to established practice; आपयोत apadyet, would be.

9. Thus if the phrase "without detriment to the father's estate", be taken as a separate sentence, any thing obtained by

<sup>\*</sup> See at p. XX1 of vol XXVIII of S. B. H. for its explanation.

mere acceptance would be exempt from partition, contrary to established practice.

### Balambhatta's gloss.

9. He points out another defect, 'thus'] 'acceptance'; by reason of 'without detriment to the patrimony', any thing obtained without detriment to the patrimony under the previous rule as acceptance of gift made for invisible ourpose, charity and donation, even if earned without any detriment to the patrimony, becomes impartible; this is contrary to the practice of the elders. The friendly gifts, the subject of all smritis acquired with or without detriment to the patrimony, being twofold, the divisibility of the acceptance of gift (pure and simple) is, therefore, in conformity with the practice (custom). The substance is that there is nowhere prohibition laid down by the smritis as to this, like the earnings made by officiating as a priest or teaching.

### Mitaksra.

एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना। ( श्र० ६ स्त्रो० २०८ ) श्रनुपन्नन् पितृद्रस्यं धमेण यहुपाजयेत्। दायादेभ्यान तहचादिचया लन्धनवन्नति। १०॥

प्तद etad, this; प्व eva, very, indeed ; स्परीकृतम spast kritam, is made evident मनुना manuna, by Maun: अनुपन्न anupaghnan, without ruining, without using , पिन्द्रपम् pitrodravyam, father's wealth; अमेण śrameṇa, by his labour; यह yad, whatever; उपाजेयेत् uparjayet, would earn; दायादेश्यः dâyâdebhyaḥ, to the coparceners, न na, not; तद tad, that, द्यात् dadyât, should give; विख्या vidyaya, by means of learning; इड्यम् labdham, obtained, प्व eva, indeed; च cha, and; इति iti, thus.

10. This (condition, that the acquisition be without detriment to the patrimony,) is made evident by Manu: "What a brother has acquired by his labour, without using patrimony, he need not give up to the co-heirs, nor what has been gained by science".

### Mitaksara

# श्रमेण सेवया युद्धादिना । ११॥

हमेण śramena, by labour; सेवया sevasa, by service; युद्रादिना yuddhâdina, by war and the like.

11. By labour. By science, war, or the like.

### Balambhatta's gloss.

10 and 11. 'This'] means the friendly gift etc. earned without any detriment to the patrimony; 'without injury' means 'without using': here the meaning of preceding part of the stanza is clear. By change of declension in 'without injury', it comes to this that a person who does not use the patrimony in both the accuisitions made by his learning and by other means mentioned previously shall not share them with his co-sharers; from this, it follows that what is earned without detriment to the patrimony in the shape of loss of the father's money, by means of learning or labour is indivisible: when such is the case with the wealth acquired by learning which falls under the category of the friendly gifts etc, a fortoiri the same applies to the friendly gift by implication (upalaksana).

In Mann (IX-208) 'whatever is obtained by one's effort shall not be given without his will'. The reading of the last part of the verse is to the effect that whatever is earned with labour being desirable as for example friendly gift, shall not he divisible among brothers if he (the acquirer) is unwilling to do so. This reading of Medhatithi and Kalpataru is not proper by reason of giving rise to the defect of the conflict with many smritis; 'labdam tanna', the later reading is still more improper : or it may relate to the ancestral property. Having thus stated the remainder of the brothers' shares 'without injury', as said, should be understood; 'etc' conveys agriculture etc,' By the two terms 'without detriment to the patrimony' etc, the earnings of a brother as the friendly gifts etc. shall not be shared by others; for the word 'father' includes other co-sharers. This shows that they are not earnings of the father and others. This practice (custom) is based on brotherly affection or personal skill; or seen elsewhere similarly, it is founded on it.

In 'whatever is on the father' (1X-204) the meaning of Manu is this. From the text of Manu, 'he should protect the sons (of the father) like the father' 1X-108, the younger brothers have a right in the property of the elder like that of the father and son, with this difference that in the paternal property even the illiterate have a share therein but in the elder brother's acquisition, only the literate brothers are entitled to it. It appears so from the phrazes such as 'on the death of the father' 'elder brother', 'of the younger brothers', and 'protectors of learnings', (1X-204). It is, therefore, refuted that whatever earned jointly becomes the property of those who are other than joint (i. e separate) as said previously, by reason of the uselessness of 'whatever'.

### Mitaksara

नतु पितृद्वयाविरोधेन यन्मैत्रादिलच्यं द्रव्यं तद्विभाज्यमिति न वक्तव्यम् । विभागप्राप्त्यभावात् । यद्येन लच्यं तत्तस्यैव नान्यस्येति प्रसिद्धतरम् । प्राप्तिपूर्वकश्च प्रतिषेधः १२॥ नतु nanu, not indeed, is it not; पितृत्व व्यक्ति पित pitri dravyavirodhena, without detriment to the father's property; यह yad, what; मैत्रादि उद्यन् maitradi-laddham, obtained as a present from a friend, and similar prosents; त्र्यम् dravyam, wealth; तह tad that; अविभाग्यम् avibhâjam; should not be divided; इति iti, so; न वक्त्यम् na vaktavyam, it should not be said; विभाग-प्राप्ति-प्रभागात् vibhâya prâpti-abhâvât, since there is no ground for the supposition of a partition; यह yad, which; येन yena, by whom; उद्यम् labdham, acquired; तत् tat, that; तस्य tasya, belongs to that person (the acquirer); यह eva, indeed, only; न na, not; अग्यस्य anyasya, of any other person; इति iti, so, this; प्रसिद्धसम् prasiddha-taram, is well-known; प्राप्ति-प्रकः prâptipûrvakah implying the possible supposition of the contrary; च cha, and; प्रतिचेष: pratisedhah, the denial.

12. Is it not unnecessary to declare that effects obtained as presents from friends, and other similar acquisitions made without using the patrimony, are exempt from partition: since there was no ground for supposing a partition of them? That what is acquired, belongs to the acquirer, and to no other person, is well known: but a denial implies the possible supposition of the contrary.

### Balambhatta' gloss

12. No, it is not proper; in the ancestral and paternal property on the son's having a proprietary right from the birth and on his having no such right in the earnings of his brother, it is common-place, know-lodge that whatever a brother gets as a friendly gift etc. is his (earning), does not form part of the partible property and is not divisible. He, therefore, says with a view to show the irrelevancy of the prohibition relating to it. "Is.....patrimony"]; he gives a reason for the absence of a rule (for partition); 'that', because etc: the meaning is that' there is no proprietary right (in the earning) of another. He assigns another reason for the absence of the rule; 'having'; 'and' (cha) is in the sense of 'because,'

# Mitakeara.

श्रत्र कश्चिहित्यं प्राप्तिमाह । यहिकञ्चितिपतिर प्रेते धनं ज्येष्ठोधिगच्छिति । भागोयवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनइति ज्येष्ठोवा कनिष्ठोवामध्यमावा पितिर प्रेते श्चप्रेते वा यवीयसां वर्षीयसां चेति ज्याख्यानेन पितिर सत्यसित च मैत्रादीनां विभाज्यात्वं प्राप्ते प्रतिपिध्यते इति १३॥

अन atra, here; कश्चित kaschit, some body ; इत्यम ittham, thus : प्राप्तिम prantim, grounds for supposing a partition; आह aha, states : पहिन्द्रित vat kinchit, whatever; faft pitari, if the father; भेते prete, be dead : धनम्, dhanam, wealth ; ज्येष्ठ: jyeşthah, the eldest ; अधिगच्छति adhi gachchati, obtains; भाग: bhagah, a share; यवीयसाम् yaviyasam, of the younger ones ; तत्र tatra, there ; यदि yadi, if ; विद्यानुपालिन: vidyann, alinah, such as have duly cultivated science; \$ fa iti, so; 378: jvesthah, the eldest : वा vå, or ; कनिष्ठ: kanisthah, the youngest ; वा vå, or ; मध्यमा madhyamah, the middle one; वा va, or; पितरिप्रेते सप्रतेवा pitari prete aprete va whether the father be dead or not dead ; यवीयलाम् yavi yasâm, of the younger ones; वर्षीयसाम् varşiyasâm, of the older ones; च cha, and; इति iti, so; ध्याख्यानेन vyākhyānena, by explanation, by interpreting; fant and pitari sati asati whether the father be alive or not; च cha, and ; मैत्रादीनाम् maitradinâm, of the persent from a friend and similar other presents : विभाग्यत्वम vibhajyatvam, being liable to partition; प्राप्तम praptam, being enprosed; प्रतिष्यते pratisidhyate, is denied : sfa iti, so.

13. Here a certain writer thus states grounds for supposing a partition. By interpreting the text, "After the death of the father, if the clost brother, acquire any wealth, a share of that belongs to the younger brothers: provided they have duly cultivated science"; in this manner, if the clost, youngest, or middlemost, acquire property before or after the death of the tather, a share shall accrue to the rest, whether younger or clder; grounds do exist for supposing friendly presents and the like to be liable to partition, whether or not the father be living: that is accordingly defied.

# Balambhatta's gloss.

13. In order to find fault with the view of one who holds that even the affectionate gifts etc. are partible, he gives he view. 'Here some one']; he cites the text of Mann which favours partition; 'whatever']; 'acquire' obtain; 'there', in the wealth; 'provided], it youngest, 'cultivated science' means 'patron of learning or learn d'men', there is unother reading 'follower of learning'. From the four h quarrain it follows that if they are illiterate, they earnings shall then be not divided,

So says Goultama (XXV-III-28.) "A literate shall not share his earnings with the illiterate (brothers) willingly," Narada also says

"A literate person shall not allot a share of his wealth willingly to the illiterate (brothers) provided he has acquired it without using the paternal money".

Kâtyayâna has already been cited. By explaining this text, he says that they all point to the divisibility of the friendly gifts etc; 'or the eldest']; the term 'eldest 'includes all the three; the term 'youngest' includes all the elder brothers. 'After the death' [even before the death, so two periods are fixed. If any brother other than the eldest obtains wealth anyhow, he shall have to allot a share therefrom to other brothers either before or after the father's death provided they are literate; in this sense, the friendly gifts etc. are, of course, divisible. (This rule) is prohibited by 'the paternal money' (the last proviso).

### Mitaksara

# तदसत् । न द्यत्र प्राप्तस्य प्रतिषेधः । किंतु सिद्धस्यानुवादोऽयम् । लोकसिद्धः स्यैवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे वचनानि १४ ॥

तद tad, that ; असत् asat, is erroneous; न na, there is not; हि hi, since; अत्र atra, here; प्राप्तस्य prâptasya, of what might be supposed; प्रतिषेषः pratisedhah, denial; किंतु kintn,but; सिद्धस्य siddhasya, of what is demonstratively true; अनुवाद: anuvâdah, recital; अयम् ayam, this; होकिसिद्ध्य loka-siddhasya, of what is notorious to the world; यूव eva, only, indeed; अनुवादकानि anuvâdakâni, recitals; यूव eva, indeed; प्रायेण prâyeṇa for the most part; अस्मिन् asmin, in this; अकरणे prakaraṇe, section, under (this) head.

14. The argument is erroneous; since there is not here, a denial of what might be supposed; but the text is a recital of that which was demostratively true: for most texts, cited under this head, are mere recitals of that which is not notorious to the world.

# Balambhatt a's gloss.

14. The original is an exception to the impartibility of the friendly gifts etc. established from the old custom but not in the nature of prohibition, so that there may be a necessity of the rule Keeping this purport in view, he by removing the doubt refutes that view. 'The argument is erroneous,'] 'hore' in the matter of the affectionate gift, it means not only here but elsewhere also, by the first 'eva' (only) the distinction is made with the rule of the Scripture and by the second 'eva' (only), the distinction is made with the prohibition. He says with a view to state otherwise some where; 'generally'.

### Mitakera.

अथवा समवेतैस्तु यत्प्राप्तं सर्वे तत्र समाधिनइति प्राप्तस्यापवादइति सन्तुष्यतु भवान् । अतश्च यत्किञ्चित्पितरि प्रेते इत्यस्मिन्चचने ज्येष्ठादिपदाविवज्ञया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रं अतोमैवादिवचनैः पितुः प्रागुर्ध्यं वा विभाज्यत्वेनोक्तस्य यत्किञ्चित्पितरि प्रेते इत्यस्यापवादइति व्याख्येयम् १५ ॥

अथवा athava, or ; समवेतै: samavetaih, in concert ;तु to, but ; यत yat. what: श्रासन praptam, acquired ; सर्वे sarve, all ; तत्राatra, in that acquisition: समोशिन: samamsinah, partakers of equal shares; इति iti, so, thus; प्राप्तस्य praptasya, to what is suggested ; अपवाद: apavadah, an exception : अपम ayam, this ; इति iti, so considering , considering it as ; प्रन्तरपत santusyatu, may be satisfied; भवान bhavân, you ; अतः atah, hence : च cha, and ; यत्किञ्चत् yat-kinchit, whatever ; पिनरि प्रेते pitari prete, when the father is dead; इति iti, so; अस्मिन asmin, in this: वचने vachane, passage ; ज्येष्टादि-पदाविवक्षया jvesthådipadåvivaksavå: from an indefinite import of the word; 'eldest'; प्राप्ति: praptih, to deduce the suggestion ; इति iti, this ; इयामोद-मात्रम् vyamoha-matram, a mere error; अतः atah therefore : मैत्रादिवचनै: maitradi-vachanaih, from texts concerning friendly gifts and the rest; पित्रागुक्रभवें pitnhpragurdhyam, before for after the father (i.e. his death); विभाउयरवेन vibhajyatvena, as being liable to partition ; 3757 uktasya, of what is spoken ; पत्किश्चित yatkinchit; whatever : पितरिप्रेते pitari prete, when the father is dead : इति iti, this : अस्य asva, to this : अपवाद: apavadah, an exception : इति iti, so : ध्याक्येयम vvåkhvevam, should be interpreted.

15. Or you may be satisfied with considering it as an exception to what is suggested by another passage; "All the brethren shall be equal sharers of that which is acquired by them in concert" and it is therefore, a mere error to deduce the suggestion from an indefinite import of the word "eldest" in the text before cited (§13). That passage must be interpreted as an exception to the general doctrine, deduced from texts concerning friendly gifts and the rest, that they are exempt from partition, both before the father's death and after his demise.

# Balambhatta's gloss.

15. Let it be a prohibition; the same result is obtained from other

texts (also), but not by the above said mode (alone) : he says so on the authority of the maxim of 'त्रान दुजन:' (let a wicked man be satisfied)\*. 'Or'l he cites a text from Brihaspati; 'by all in concert', it is plural to include all. He, therefore, says, 'all'; 'there', in the wealth; here is also no proof; so ho says; 'therefore' by reason of the result arising from thy (apponent's) obstinacy. 'Eldest otc-'; he means as there is no reason for inappropriateness the anthority (proof) is clear. He says the same: 'error': what will be the re-ult of the established principle; so he says; 'therefore' means by reason of the possibility of thy (opponent's) above-said meaning. 'Of the father', death is understood; it is to distuiginsh it from indivisibility : 'of the above cited', of the affectionate gift ; by 'iii' is meant 'by this'. On the death of the father, the younger brothers get shares in the earnings made by the elder brother from the friendly gifts etc. provided they are literate; it is what he means. So if the elder brother earns wealth by learning eto. acquired without detriment to the patrimony, the younger brothers get shares therein provided they are engaged in acquiring knowledge, so say Kalpataru and Medhatithi. S) also it should be understood to be an exception to the above said-rule laid down by Kâtyâyana.

### Mitakera.

तथान्यदृष्यविभाज्यमुक्तं मनुना । (श्र. ६ २३ो. २१६) वस्तं पत्रमलङ्कारं कृतान्न-मुद्दकं स्त्रियः । योगक्तेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्तते इति १६ ॥

तथा tathâ, similarly; अन्यह anyad, other things; अपि api, also; अविभाज्यम् avibhâjyam. exempt from partition; उक्तम् uktam, is said; मनुना manunâ, by Manu; वस्तम् vastram, clothes; पत्रम् 'patram, vehicles अवङ्गारम् alankâram, ornaments; कृतासम् kritannam, prepared food; उद्भम् udakam, water, स्त्रिय: striyah, women, येग-क्षंमन् yogakşemam, sacrifices, and pious acts; अवारम् prachâram, a common way; न na, not; विभाज्यम् vibhâjyam, to be divided; अवक्षते prachakşate, they say, are declared.

16. Other things exempt from partition, have been enumerated by Manu, "Clothes, vehicles, ornaments, prepared food, women, sacrifices and pious acts, as well as the common way, are declared not liable to distribution.

<sup>\*</sup> The maxim is used where even on admitting the untenable position of an opponent, another defect can not be cured.

### Balambhatta's gloss.

16. He sets aside the defeciency; 'other things'] there is another wrong reading 'atha anyat'; by 'also' (api). "Wealth acquired by one becomes his own self-acquisition; similarly, gifts in de to a friend, a bridegroom, or a guest. This is the substance; what is obtained by a guest out of respect. 'Are declared'], 'books', the reading according to Yama (Manda) by reason of the approval by the commentators, Kalpataru and Medhâtithi etc. is to be disregarded.

### Mitaksra.

'धृतानामेव बस्नाणामविभाज्यत्वं यद्येन धृतं तत्तस्यैव । पितृधृतानि तु पितु-इन्दै विभजतां आद्धभोक्त्रे दातव्यानि । यथाह बृहस्पतिः । वस्नालङ्कारश्रव्यादि पितु-र्यद्वाहनादिकम् । गन्धमाल्यैः समभ्यर्च्यं आद्धभोक्त्रे समग्येदिति । अभिनवानि तु बस्नाणि विभाज्यान्येव १८ ॥

प्तानाम dhritanam, of those that are used or worn ; एव eva, only, indeed; बजाणान् vastranam, of clothes, अविभाउपत्यस् avibhajyatvam being not distributed ; यह yad, which ; येन yena, by whom : प्रतम dhritam, worn ; तद tad, that ; तरा tasya, belongs to the same one ; एव eva, the very, the same ; पितृष्तानि pitridhritani, those that had been worn by the father ; त tu, but ; पितुरूव pituh ûrdhvam, after the father : विभाजनाम vibhajatâm, by brethren parting; आब-भेक śrâddha-bhoktre. to the person who partakes of the food at the obsequies; दानव्यानि dâtavyâni, should be given ; यथा yathâ, as ; आह, âha, directs ; बृहस्पति। brihaspatih, Brishaspati ; वज्रालङ्कारशय्यादि vastrâlankâra sayyâdi, clothes. ornaments, bed and other articles; fag pitch, the father's; यह yad, which: बाहनादिकम् vahanadikam, vehicle and the like; गन्धमाल्यै: gandha-malyaih. with fragrant drugs and wreaths of flowers; समम्बन्ध samabhyarchya. after worshipping them, perfuming them; श्राद्धभाक्ते śraddhabhoktre, to the person partaking of the food at the obsequies (of the funeral repasts); समर्पयेत samarpayet, should give ; इति iti, so; अभिनवानि abbinayani. new: त tu, but; वस्त्राण vastrâni, clothes; विभाज्यानि vlbhajyâni, are subject to distribution ; Q4 eva, indeed.

17. Clothes, which have been worn, must not be divided. What is used by each person, belongs exclusively to him; and what had been worn by the father, must be given by brethren parting after the father's decease, to the person who partakes of food at his obsequies: as directed by Brashaspati; "The clothes and ornaments, the bed and similer furniture, appertaining to the

father, as well as his vehicle and the like, should be given, after perfuming them with fragrant drugs and wreaths of flowers, to the person who partakes of the funeral repast." But new clothes are subject to distribution.

### Bâlambhatta's gloss

17. He explains 'clothes' etc in order : 'which have been worn' etc.], in the original text, the singular is used to indicate the same species; by this, the unity of clothes, vehicle, water is meant; the clothes should be of equal price not very precious; it refutes the view of Medhatithi and Kalpataru by reason of the qualifying clause to the object in view. 'Worn clothes and ornaments' from Kâtvâyana makes it common to both. With this object in view, he says; 'of the worn only' by this a distinction is made with the unworn. It is in connection with the sons; 'what'; it is also well known, He says in connection with the father; 'father', after father's death : 'after'; by this, it is suggested that if partition took place during his life time, the father shall take them as his share. ing', under 'optionally of the sea in the nominative'\* (Panini, I1-3-71) is in the genitive case in the nominative sense. 'That etc. of the father' is connected with 'all that'; 'etc.' includes other paraphernalia. It is the right of the parson who partakes of the funeral repast in the worship. 'The priest who partakes of the funeral repast' is in singular by reason of its applying to a class; it applies to the whole priestly class as represented by him. He gives the result of the explanation ; 'new.'

### Mitakara

पत्रं वाहनमध्वशिविकादि तदिष यद्येनारूढं तत्तस्यैव पित्र्यं तु वस्त्रवदेव। अश्वादोनां बहुत्वे तु तद्विकयोपजीविना विभाज्यत्वमेव। वैपम्येण विभाज्यत्वे ज्येष्ठस्य (श्व० ६ रहो० ११६) अजाविकं सैकशफं न जातु विपमं भजेत्। अजाविकं सैकशफं ज्येष्ठस्यैव विधीयते इति मनुस्मरणात्। १८॥।

पत्रम् patram, vehicles (patram, means); बाहनस् våhanam, vehicles; अवशिविकादि asva fibikadi, horses, litters etc.; तह tad, that; अपि api, too; यह yad, which; येन yena, by whom; आरूड्स् arudham, ridden; तत् tat, that; तस्य tasya; his; एव eva, on!y, indeed; पित्रम् pitryam, the father's; तृtu, but; बखनह vastravad, like clothes; एव eva, indeed; आधादीनाम् asvadinam, of horses and others; बहुत्वे bahutve, if these be

<sup>&</sup>quot;See for explanation in Panini at p. 305 of the Panini publication,

a number; तु tu, but; तद्विकशेषजीविनाम् tad-vikraya-upajîvinâm, among those who live by the sale of them; विभाज्यस्यम् vibhâjyatvam, liability of being distributed; एव eva, indeed; वैषस्येण vaişamyena, owing to inequality, the member being unequal; विभाज्यस्ये vibhâjyatve, in being distributed; अयेष्ट्र jyeşthasya, belong to the eldest; अजिवकम् ajâvikam, a single goat; a single sheep; सैक्शफम् saikaśapham, with a whole hoof, or with a uncloven hoof; न na, not; जातु jâtu, indeed never; विपमम् viştmam, an unequal, a single one; अजेत् bhajet, should divide; अजाविकम् ajâ-avikam, a goat or a sheep; सैक्शफम् saikaśapham, an uncloven beast with a whole hoof; जयेष्ट्र पुंपड्डिमे jyeṣthasya, belong to the eldest; विधीयते vidhiyate, it is prescribed that; इति iti, thus; मन्स्मरणान् manu-smaranât, because Manu has ordained.

18. Vehicles.] The carriages, as horses, litters, or the like. Here also, that, on which each person rides, belongs exclusively to him. But the father's must be disposed of as directed in regard to his clothes. If the horses or the like be numerous, they must be distributed among co-heirs who live by the sale of them. If they cannot be divided, the number being unequal, they belong to the eldest brother; as ordained by Manu; "let them never divide a goat or sheep, or a single beast with uncloven hoofs: a single goat or sheep belongs to the first-born."

#### Balambhatta's gloss.

18. The synonyms of 'patra' (vehicle) are बाह्न, यान, युमा, उन, घोरण according Amara Sinha (II-8-58); similarly patra means both conveyance and leaf (Amar III-3-179); he supports it by quoting from the dictionary. 'Carriage']; 'or the like', conveyances etc. like the clothes should be given to 'the priest who partakes of the funeral repart.' He gives a specical case; 'of the horses', animals, it is in the 6th form of declension in the sense of the nominative case as before; when they are many, they should be distributed amongst them all. 'Of the first born'] it means that it falls to him as his share; here the unequal share is to make up the entirety but not for the unevenness. Thus by giving one to him if the number is even, in order to make up the total of the shares, they should be so allotted by them. When there is an odd number by reason of the indivisibility thereof equably among all and by being not capable of conversion into money on account of the prohibition of sale, the shares should be

equally made and that which is over and above there in the shape of a horse etc., should be allotted to the eldest alone. If that is not practicable, the whole should go to the eldest. For example, the horses are four but the sons are three or five; in this case there is a glaring disparity. He means that if it be accepted, there will be a conflict with the texts of many smritis; the same rule applies elsewhere. He cites an authority in support of indivisibility. 'A goat or a sheep'] It is dwanda compound to indicate 'a single of it', 'divide' allot; he assigns a reason: a goat'], therefore etc. 'Patra' means any money entered in a document; "money entered in a deed and set apart for a charitable purpose, water, females and heriditary corrody." Kâtyâyana.

'Let him disclose the (assets) after the sale of clothes and ornaments and payment of documentary debts and conversion of the prepared food into the unprepared' Kalptaru citing from Brihaspati's smriti.

#### Mitaksra.

श्रलङ्कारोऽपि योयेन धृतः स त्य्येव । श्रधृतः साधारणाविभाज्यपव । (मनु॰ श्र॰ रुहो॰ २००) पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारोधृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति तद्दति ॥ श्रलङ्कारोधृतोभवेदिति विशेषेणोपादानादधृतानां विभाज्यस्यं गम्यते । १६ ॥

बाउद्वार: alankāraḥ, ornaments; अपि api, too; यः yaḥ, which; येन yena, by whom; इट: dḥritaḥ, was worn; सः заḥ, that; तस्य tasya, his; एव eva, indeed; अध्तः adhritaḥ, which is not used, not worn; साधारणः sâdhāraṇaḥ, is common; विभाउयःएव vibhājyaḥ eva, must be divided; यद्यौजीवित patyau jivati, while the husband is living; यः yaḥ, which; स्मिम: strībhiḥ, by women or wives; अउद्भारः alankāraḥ, ornaments; छतः dhritaḥ, used; भवेन bhavet, would be: न na, not; तम् tam, that; भनेरन् bhajeran, should divide; दायादाः dâyadāḥ, heirs; भनमानाः bhajamānāḥ if they divide; पतन्ति patanti, they fall, are degraded from their tribe; इति iti, so; अलङ्कारः alankāraḥ, an ornament; धतः dhritaḥ; worn, used; भवेन bhavet, if it would be; इति iti, so, thus; विशेषणीपादानाच् višeṣeṇa-upādānāt, by the use of this epithet, by the condition specified; अध्तानाम् adhritānām, those that are unused; विभाउपत्वम् vibhājyatvam, liability of being divided; गम्यते gamyate, is seen.

19. The ornaments worn by each person are exclusive'y his. But what has not been used, is common and liable to partition. "Such

ornaments, as are worn by women during the life of their husband, the heirs of the husband shall not divide among them elves; they, who do so, are degraded from their tribe. It appears from the condition here specified ("such ornaments as are worn") that the e, which are not worn, may be divided.

#### Balambhatta's gloss.

19. In the original it is, as usual, in neutor; he says with an object; 'ornament']; 'worn']; here everywhere 'bhrita etc.' is another reading; the meaning is the same. 'The unworn' is explained; 'is divisible'l. vibhaiva is an incorrect reading; althourhunder "तरप, ईयसन् in comparison of two and division" (P. V. 3. 57),\* by nipata it is correct only in the ablative case, but nowhere else. It may he asked similarly by dropping ज्या obtained under "generally क्रुस and ल्या affixes" (१'. 111-3-113)+ how can bibhajya be formed? The reply is that it is correct by reason of its ending in a vowel under 'after vowel, पत्' (P. III. 1. 97)t There is no difference of meaning; by reason of laying down the prohibited, a root form of the verb is made cansative; so under 'If a root ending in for in the state devoid of for being accusative, becomes nomina. tive in the sense of non-meditation' (1.3.67) (it is proper) by reason of the support given by Harita. But nipatas and other obstructions are not proper by reason of 'kn' being unavoidable in 'nyat' and the absence of the support thereof. By this, the statement of Haridutta to the effect that the correct use of the term of 'vibhajya' in the smritis is doubtful, is refuted.

He cites Manu; 'in the husband' and 'by the women' are figures of synechdoche; therefore '...each person, is exclusively his' should be understood not against the preceding part of the book. 'iti' mean '...here'; there is an authority for the special rule; 'ornament']; by this 'worn and similarly situated at the time of partition should not be allotted to shares to the sons', but she should put it on as a share of her husband. It the follows as a matter of invisible inference that what a wife has put on during the life-time of her husband, shall be indivisible after his death.

<sup>\*</sup> See for further elucidation at P. 961 of vol 1 of Panini.

<sup>†</sup> See at P. 524 Ibid. † See at P. 385 Ibid,

<sup>&</sup>amp; See at P. P. 149 of vol I of Panin 1.

By this, the indivisibility thereof for all times is refuted; there is on the other hand degradation on appropriating it out of avarice for its beauty. By saying 'while living' there is nothing wrong in appropriation after death by another; the statement of Yama is set aside-

#### Mitaksra.

### कृताम्नं तर्डुलमोदकादि तद्प्यविभाज्यं यथासंभवं भोक्तव्यम्। २०॥

हताश्वम् kritânnam, prepaied food; तण्डुरू tandnla, boiled rice; मेह्रहादि modakâdi, sweetmeats etc.; तद्र tad, that; अपि api, too; अविभाज्यम् avibhâjyam, not to be divided; यथायम्भवम् yathâ sambhavam, according to circumstances; भोक्तत्यम् bhoktavyam, is to be used, consumed.

20. Prepared food, as boiled rice, sweet cakes, and the like, must be similarly exempted from partition. Such food is to be consumed according to circumstances.

#### Balambhatta's gloss.

20. 'Prepared food', here is no karmadhâraya by reason of the word 'krita' being useless, but it means 'made from eatable stuff' like 'râjadanta etc.'' The word "anna" (eatable), is a compound word and means anything fit for it. 'Boiled rice and sweat cakes' mean the sweetmeat balls made thererof; 'and the like', cakes etc.; 'according', but etc.; similarly in the following.

## उदकं तुद्काधारः कूपादिः तच विषमं मृत्यद्वारेण न विभाज्यं पर्यायेणोप-भेक्त्यम् । २१॥

उद्कम् udakam, water ; तु tu but; उद्काधार: udakâdhâraḥ. a reservoir of water; क्षादि: kûţ âdıḥ, wells etc.; तच्च tachcha, and that, विषमण् visamam, unequal, (to the allotment of shares); सून्यद्वारेण mûlya dvârena, by means of the value; प्यविण paryârena by turns; उपनाक्तत्वम् upabhoktavyam, should be used.

21. Water, or a reservoir of it, as a well or the like, being unequal (to the allotment of shares,) must not be distributed by means of the value; but is to be used (by the co-heirs) by turns.

#### Balambhatta's gloss.

21. 'Unequal'] by this, the division is suggested in equal allotment;

similarly in the following also; for the said reason, he, lays down the mode of use; 'value' similarly in the following also.

#### Mitaksra.

स्त्रियश्चदास्योविषमा न मृल्यद्वारेण विभाज्याः पर्यायेण कर्म कारयितव्याः । श्ववरुद्धास्तु पित्रा स्वैरिएयाद्याः समाश्चपि पुत्रैने विभाज्याः। 'स्त्रीषु चसंयुक्तास्वविभाग' इति गौतमस्मरणात् । २२॥

खियः striyah; womon; च cha, and; दास्यः dâsyah, women slaves; विषमाः vişamâh, unequal (to the number of shares) न na, not; मृत्यहारेण mûlya-dvâreṇa, by means of value; विभाज्याः vibhâjyâh, should not be distributed; पर्यायेण paryâyeṇa, in turns; कर्म karına, work कारियतस्याः kârayitavyâh, should be made to work; धरसदाः avaruddhâh, kept in concubinage; तु tu, but; पित्रा pitrâ, by the father; स्वैरियगद्याः svairinyâdyâh, adultresses and others; समाः samâh; equal (to the shares); श्रिष api, even though; पुत्रेः putraih, by the sons; न na, not; विभाज्याः vibhâjyâh, be divided; खिषु strîşu, in the case of women; संयुक्तासु samyuktâsu, that were connected; अविभागः avibhâgah, no partition; हति iti, so; गौतम-समरणात् gantamasmaranât, because of the text of Gantama.

22. The women or female slaves, being unequal (in number, to the shares) must not be divided by the value, but should be employed in labour (for the co-heirs) alternately. But women (adultresses or others) kept in concubinage by the father, must not be shared by the sons, though equal in number: for the text of Gautama forbids it. "No partition is allowed in the case of women connected (with the father or with one of the co-heirs)."

#### Balambhatta's gloss.

22. By reason of mentioning 'slaves' out of fitness, he states a special rule suggesting the result. 'Women kept in concubinage' means kept by the father; he defines them, 'adultresses'; by 'upi' the unequal is also included. He gives an authority in support of even their equal number. 'Women connected' means 'enjoyed' or 'kept'; similarly the other reading; it means that they should be maintained like mothers. By the prohibition of the divisibility of the kept women; the married females are a fortiori excluded; by this, the description thereof like the female slaves given by Yama etc. and the application of it to others according to others are set aside; because both are included by reason of ample authorities. It is (a rule) of equal application.

#### Mitaksra.

येगाश्च त्रेमश्च येगात्तेमम् । येगाश्चित्तालच्यलामकारणं श्रीतस्मार्ताक्षित्रसाध्यमिष्ठं कर्म लदयते । त्रेमशब्देन ल धपरिरत्तणहेतुभृतं बिहवेदिदानतडागारामनिमाणादि पूर्वं कर्म लदयते । तदुभयं पैतृकमिष पितृद्वःयिदरोधाजितमप्यविभाज्यम् । यथार् लोगातिः । त्रेनं पूर्वं योगिमिष्टमिस्यादुस्तत्त्वदशिनः । श्रविभाज्यं च ते शोके श्रयनासनमेव चेति । २३॥

याता: yogah, yoga ; च cha, and ; क्षेम: ksemah, ksema ; यागक्षेमम yoga ksemam, the conjunctive word yoga ksemam ; यागशब्देन yoga śabdena, by the word yoga; अलब्ध-जास-कारणम alabdha labha karanam, the cause of obtaining something not already obtained श्रीत स्मातांग्रियाच्यम sranta amarta-agni-sadhyam, to be performed with fire consecrated according to the Vedas and the law ; इष्टम । stam, sacrificial ; कर्म karma, act ; उद्यते laksvate, is denoted; अंमश्रहदेन ksema sabdena, by the word ksema; ल्डा -परिस्थ पहेन् भनम labdha-parirakana hetubhûtam, which becomes the means of conservation of what has been obtained ; बहिबंदिदान bahirvededana, giving of alms elsewhere than the alter; तड़ागारामनिमांणादि tada. gârâmanirmânâ li, the making of a pool or a garden or the like ; प्राम purtam: anspicious; कर्म karma, acts; उड्डयते laksyate, is denoted : तद्भयम tad-ubhayam, both those; चैतृक्तम् paitrikam, appertaining to the father; खाप api, though ; पितृद्ध व्यविराधाजित म pitri-dravya-virodh-arjitam, accomplished at the charge of the patrimony : अपि api, thongh : अविभाउयम avibhâjyam, must not be distributed ; यथा yatlâ, as ; आह aha, declares : लीताकि: langaksih, Langaksi अमम ksemam, ksemam; प्रांम purtan, conservatory : योगन् yogam, yoga ; इष्टम् istam, sacrificial ; इति iti; so . आह: shuh, have named: तरवद्शिन: tatva darsinah, the learned, the philosophers. tha knowers of truth ; अविभाज्ये aviblajye, indivisible ; च cha, and ; ते to, they both ; प्रोक्ते prokte, are pronounced ; शयनासनम् sayanasnam, bed and chair ; Qq eva, also ; q cha, and.

23. The term yoga kṣema is a conjunctive compound resolvable into yoga and kṣema. By the word yoga is signified a cause of obtaining something not already obtained: that is, a sacrificial act to be performed with fire, consecrated according to the Veda and the law. By the term kṣema is denoted an auspicious act which becomes the means of conservation of what has been obtained; such as the making of a pool or a garden, or the giving of alms elsewhere than at the altar. Both these,

though appertaining to the father, or though accomplished at the charge of the patrimony are indivisible, as Laugaksi declares, "The learned, have named a conservatory act ksema, and a sacrificial one yoga; both are pronounced indivisible: and so are the bed and the chair."

#### Balambhatta's gloss.

23. 'Kṣema']; the word 'kṣema' is non-faminine according to Amara (1-4-26) It is a dwanda compound to indicate collection; sacrificial acts ('sṭam') of that name; digging of tank ('pūrtam') of that name; they are mentioned generally. 'Appertaining to the father'], by api, the 'ancestral' is also included; he says generally by reason of its being understood also with the other not understood. 'At the charge of the patrimony'; under 'apı' (though) 'without detriment to the patrimony' is included. There is an authority in support of the general proposition; 'declares', by this the conclusion that in connection with the friendly gift, it is also a qualifying clause of it or it equally applies to it with a similar reasoning, is set aside by reason of its annulment generally.

#### Mitaksra.

# ये।गक्तेमशब्देन ये।गक्तेमकारिणोराजमन्त्रिपुरोहितादयउच्यन्ते इति केचित्। क्वत्रचामरश्रस्रोपानत्त्रभृतयइत्यन्ये । २४ ॥

योगक्षेमशब्देन yogakṣema-śabdena, by the word yoga kṣema; योगक्षेमशब्देन yogakṣema-śabdena, by the word yoga kṣema; योगक्षेमश्रास्त्रिः yogakṣema-hāriṇaḥ, those who effect sacrificial and conservatory acts; राजमिन्त्र-दुरे।हितादयः rājamantri-purohitādayaḥ, the king's connsellors, the stipendary priests and the others; उत्यन्ते nchyante, are meant; हति iti, so; केचित् kechit, some; छत्र-वासर-शक्त-उपातरपञ्जत्यः chhatra châmara-ŝastra-upānat-prabhṛitayaḥ, praasols (umbrellas), cowtails, weapons, shoes and similar things; उपान्ते uchyante, are meant; हति iti, so; अन्ये anye, some others,

24. Some hold, that by the compound term yoga-ksema, those who effect sacrificial and conservatory acts, (yoga and ksema) are intended, as the king's counsellors, the stipendiary priests, and the rest. Others say, weapons, cowtails, parasols, shoes, and similar things, are meant.

#### Balambhatta's gloss

24 He now proceeds to give the opinion of Medhatithi and Kal-

pataru; 'yoga']; ho gives another view; 'parasol']. According to all, the profit arising therefrom even if unequal should be divided. Brihaspatisays. "The profit arising to the possessor of 'yoga' and 'kṣema' is to be divided equally"; by reason of possessing 'yoga' and 'kṣema.'

#### Mitaksara

## प्रचारोगृहारामादिषु प्रवेशनिर्गममार्गः सोष्यविभाज्यः। २५॥

प्रचार: prachârah, a common way. गृहासमादिषु grihâramadişu, in honses and gardens, and other places; प्रवेशनिर्ममार्गः ptaveše-nirgama-mārgah, road of ingress and egress; सः sah, that; अपि api, also; अविमाज्यः avibhâjyah, not to be divided.

25. The common way, or road of ingress and egress to and from the house, garden, or the like, is also indivisible.

#### Balambhatta' gloss

25. He says that in the word 'common way', there is ঘল affix in the sense of instrumentality under 'And after consonants' (P. 111. 3. 121)\*

'House']; having stated the indivisibility of the road of ingress and egress from the house, garden or the like, it follows that the honse, garden or the like are divisible; but he condemns it as being contrary to other smritis.

### Mitakera.

यत्तूशनसा त्रेत्रस्याविभाज्यत्वमुक्तम्। श्रविभाज्यं सगोत्राणामासहस्रकुला-द्रि। याज्यं त्रेत्रं च पत्रं च कृतात्रमुद्दकं स्त्रियद्दति तद्बाह्मणोत्पन्नत्तित्रयादिपुत्र-विषयम्। न प्रतिष्रहभूर्देया त्त्रियादिसुतायवे। यद्यप्येषां(पता द्यान्मृते विष्रासुतो-हरेदिति स्मरणात् २६॥

यत् yat, which, as; तु tu, but; उतानसा usanasa, by Usanas; क्षेत्रस्य ksetrasya, of a field; ऋषिभाज्यत्वम् avibhâjyatvam, exclusion from partition; उक्तम् uktam, is stated; ऋषिभाज्यम् avibhâjyam, not to be distributed; स्पोतात्राणाम् sagotianam, among kinsmen; आसहस्रकुछाह asahasra-kulad, to the thousand degrees; अपि api, even; याज्यम् yajyam; sacrificial gains; क्षेत्रम् ksetram, land; पत्रम् patram, written document; or vehicles; इतालम् kritannam, prepared food; उद्यम् udakam, water; स्वियः striyah, women; इति iti, so; तद्व tad, that; ब्राह्मणोद्यन्न brahmano-

<sup>\*</sup> As for further elucidation, see at p. 527 of Panini's Grammer.

utpanna, born of a Brahmana father; अत्रियादि ६३ वर्षात्रेयां, by women of the kṣatriya (the military) and other inferior classes; पुत्रिवयम् putra viṣayam, in reference to the sons; न na, not; प्रतिग्रहभू: pratigrahah bhûh, land obtained by acceptance; देवा deyâ, is to be given; अत्रियादिमुनाय kṣatriyâdi sutâya, to a son born of a kṣatriya or other inferior wife; वे vai, surely; यद्याप yadyapi, even, though; एवाम eṣâm, to these, or their; विना pitâ, father; द्रयाद dadyât, would give; मृते mṛite, after he (the father) is dead; विश्वसुत: viprâ-sutaḥ, the son af a Brâhmaṇi; हरेन haret, should take away; हिता iti, thus; स्मरणात् smaraṇât, because it is ordained.

26. The exclusion of land from partition, as stated by Usanas, ('Sacrificial gains, land, written documents, prepared food, water, and women, are indivisible among kinsmen even to the thousandth degree;') bears reference to sons of Brahmana by women of the military and other inferior tribes: for it is ordained (by Vrihaspati) "Land, obtained by acceptance of donation, must not be given to the son of a kshatriya or other wife of inferior tribe: even though his father give it to him, the son of the Brahmani may resume it, when his father is dead."

#### Balambhatta's gloss.

26 .'As'] Vyåsa also follows the same order; Prajāpati also says that 'sites of the house can not be divided.' By this, the discussion in the above said four has been shown; he sets it aside; 'that'] here, 'and the other' includes a vaisya tribe only but not a shara as will be shown later on. 'He cites from Brihaspati; 'na prati']; the result of the qualifying clause will appear later on; this by roason of the inherent power of the word relates to the partition made at the option of the father. Therefore in all partitions made at the instance of the sons in the paternal property, its absence is self-evident. He states about the ancestral property; here land' therefore, means all landed property and includes agricultural land (holding) by reason of using 'hand' only and making a distinction between a gift of a house and that of land; here ancestral house is not meant. Brihaspati therefore, says, "He who is a son of a woman of a Brahman casto shall inherit the land given as a Brahman adonation; but all who are twice born are entitled to succeed to the house property and the ancestral holding." 'Brahmana donation' moans gift. So the original text of Madana Pārijāta stated previously should be considered improper. It may be said that even by not reconciling the conflict with Vyåsa, the conflict with Prajāpati romains intent by reason of the special prohibition as regards the self-acquired house property

other than obtained by charitable gift, in pursuance of the text of Brihaspati. In pursuance of the text of Prajapati in the text of Manu, the terms 'yoga and ksema' have been probably explained by Medhatthi as meaning house site, but that refers to a case where it is without the consent of the father. So—

'In the house property and agricultural land (holding) the grand sons and the father are equally entitled; but in the paternal ones the sons have no right to demand partition without the consent of the father." Vyasa. The statement of Kalpataru to the effect that 'ksetra (holding) always means house site', is erroneous. Kâtyâyana, therefore, says, let the existing house, land and quadrupeds be distributed.' By the difference between them the separation is made; it should be understood that even in the text of Vyâsa it is made.

#### Mitakera.

## याज्यं याजनकर्म लब्धम् ॥ २७।

यद्ययम् yâjyam, sacrificial gains; यातनकमंत्रत्थम् xâjana karmalabdham, acquired by officiating at religious ceremonies.

27. Sacrificial gains ] acquired by officiating at religious ceremonies.

#### Balambhatta's gloss

27. While decribing what is exempt from partition, he explains the secondary sense of the word the 'sacrificial gains' used; religious ceremonies'].

#### Mitaksra.

. पितृप्रसाद्त्तब्धस्याविभाजत्वं वच्यते । नियमातिक्रमस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव-निरासि ॥ २= ।

पितृत्रसाद्रङ्घस्य pitri-prasåda-labdhasya, of what is obtained through the fathers' favour; अविभाउयत्वम् avibhâjyatvam, exemption from partition; वृष्यते vakşyate, will be subsequently declared; नियमातिकमस्य niyamâti-kramasya, of anything acquired by transgressing restrictions regarding the mode of acquisition; अविभाउयत्वम् avibhâjyatvam, the supposition of indivisibility; अनन्तरम् anantaram, already; एव eva, indeed, just; निरास्ति nirâsi, is refuted.

28. What is obtained through the father's favour, will be subsequently declared exempt from partition. The supposition,

that any thing, acquired by transgressing restrictions regarding the mode of acquisition, is indivisible, has been already rejuted.

#### Balambhatta's gloss.

28. When the original text-writer commenced exempting from partition by saying 'without detriment to the patrimony,' he did not mention all assets; in order to remove this defect in the course of 'partition' he came to remember that which follows. 'Through the father's favour', means that also; the original text-writer says by the parents etc.' first Nârada text has also laid down the same thing,'it must be understood as pertaining to the partition at the instance of the sans Hore the impartibility (exemption from partition), has been explained by the commentator by positive and negative precepts. The positive rule consists in describing the nature of impartibility and the negative rule (prohibition) consists in the refutation of partibility. In this state, though said here, yet useful in the following, he comes to remember it. 'Restriction.' I means, for a Brahmana of acceptance of gift etc.; 'already' means, the objection that arose in the discussion of the partible property by the propounder of the established truth; 'refuted' prohibited.

## Mitaksra

## षितृद्वव्यविरोधेन यदर्जितं तक्किमजनीयमिति स्थितं तत्रार्जेकस्य भागद्वयं वसिष्ठ-वचनात् । येन चैषां स्वयमुपार्जितं स्यात्सद्वयं श्रमेव लभेतेति ॥ २६ ।

षित्-ब्रुच-विरोधेन pitridravya-virodhena, at the expense of the patrimony; यह yad, what; अजितम् arjitam, is acquired, तह tad, that; विभागनीयम् vibhajanîyam, is to be divided; इति iti, so स्थिनम् sthitam, is settled; तत्र tatra, in such a case; अजैकस्य arjakasya, of the acquirer; भागह्यम् bhâgadvayam, is a pair of shares; विस्थित्वनात् vasiştha-vachanât, from the passage of Vasiştha; येन yona, by whom: च cha, and; एषां eşâm, of those; स्थम् svayam, by himself; उपाजिनम् upârjitam, acquired; स्थात् syât, would be; ह्यांशम् dvyamsam; two parts, a double share: एव eva, indeed; अभेत labheta, would obtain; हिता iti so.

29. It is settled, that whatever is acquired at the charge of the patrimony, is subject to partition. But the acquirer shall, in such a case, have a double share, by the text of Vasishtha. "He, among them, who has made an acquisition, may take a double portion of it."

#### Balambhatt a's gloss.

29. In such a state in order to have a bearing on the following, he

sums up the obvious result previously stated. 'At the charge of the patrimony'] similarly and the rest in order to be in unison with the general subject. 'Tatra'] (in such a case) similarly in the earning from the friendly gifts etc, he says the same; 'by whom'] 'among them' among brothers.

#### Mitaksara

#### अस्यापवादमाह ।

## सामान्यार्थ समुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः॥ ३०॥

त्रस्य asya, its; अपवादं apvådam, exception; आह åha, propounds. सामान्य-प्रर्थ-प्रमुन्धाने såmånya-artha-samutthåne, if the common stock, or wealth be improved: विभाग: vibhågah, division; तु tu, but; सम: samaḥ, equal; स्मृत: smritaḥ, is ordained.

30. The author propounds an exception to that maxim, "But, if the common stock be improved, an equal division is ordained."

#### Balambhatta's gloss.

30 'Of this'] of the double share as said by Vasistha; the explanation of the 'common stock.' (follows)

### Mitakṣara

## श्रविभक्तानां भ्रातॄणां सामान्यस्यार्थस्य कृषिवाणिज्यादिना संभूय समुत्थाने-सम्यग्वर्धने केनचित्कते समएव विभागोनार्जयतुरंशद्वयम् ॥ ३१ ।

भावभक्तानाम् avibhaktânâm, among unseparated; आत्णाम् bhrâtrînâm, brothers; सामान्यस्य sâmânyasya, of the common stock; अर्थस्य arthasya, of the stock; कृषिवाधित्रयादिना krisi-vânijyâdinâ, by means of agriculture, commerce, or similar occupations; संभ्य sambhûya, together; समुत्थाने samutthâne, on improvement; सम्यग्यभंते samyagvardhate; on a good augmentation; केनचित् kenachit, by some one; कृते kâite, done, effected; समः samaḥ, equal; एव eva, indeed; विभागः vibhâgaḥ, division,; न na, there is not; अर्जयितः arjayitnḥ, of the acquirer; अराह्यम् amáa dvayam, a double share.

31. Among unseparated brethren, if the common stock be

improved or augmented by any one of them, through agriculture, commerce, or similar means, an equal distribution nevertheless takes place; and a double share is not allotted to the acquirer.

#### Bålambhatta's gloss.

31. 'Among the unseparated borthren]; in improving'; its explanation; 'thoroughly']; there the reason is assigned! 'agriculature' for this object, it is said over and above the restrictive rule; he gives the rest: 'by any one of them,' among the brothers etc.

END OF SEC. 1V.

#### SLCTION V.

Mitaksra.

पिज्ये द्रव्ये तु पुत्राणां विभागोदर्शितः। इदानीं पैतामहे पौत्राणां विभागे विशेषमाह ॥ १।

## अनेक पित्रकाणां तु पित्रतीभागकल्पना ॥ १२० ॥

विश्ये pitrye, of the paternal; इब्ये dravye, estate; तु tu, but; पुत्राणाम् putranam, among sons; विभागः vibhagah, distribution; दिर्शनः daráitah, is shown; इदानीम् idanam, now; पैतामहे paitamahe, concerning grand-father's estate; पीत्राणाम् pautranam, among gransons; विभागे vibhage, in the matter of distribution; विशेषम् visesam, a special rule; त्राह aha, propounds; अनेकपिन्काणाम् aneka pitrikanam, among grandsons by different fathers; तु tu, but; पिन्तः pitritah, according to the fathers; सामकद्यना bhagkalpana, the allotmont of shares.

1. The distribution of the paternal estate among sons has been shown; the author next propounds a special rule concernign the division of the grandfather's effects by grandsons;

"Among grandsons by different fathers, the allotment of shares is according to the fathers."

#### Balambhatta's gloss

1 He explains the relevancy of the succeeding. 'Paternal estate' means somehow his own property only; 'among sons' among them only; similarly in the following; 'of the grandfather's effects' in his only; 'converning the division' means by reason of the accural of the proprietary right by birth alone. 'By different fathers' is the sons belonging to the different fathers, or the sons of different fathers; the meaning is that the grandfather is one who has get many sons related to each other as brothers; the sons of the latter are therefore sons of different fathers. The different reading is 'whose fathers are dead', 'the sons by different fathers' is an incorrect reading.

#### Mitaksara

यद्यपि पैतामहे द्रव्ये पैत्राणां जन्मना सत्वं पुत्रैरविशिष्टं तथापि तेषां पितृद्वारेणैव पैतामहद्रव्ये विभागकरपना । न स्वरूपापेक्तया । पतदुक्तं भवति । विभक्ताभ्रातरः पुत्र (तृत्पाद्य दिष्टं गतास्तदैकस्य द्वे पुत्रावन्यस्य त्रयोऽपरस्य चत्वारद्दति पुत्राणां
वैपम्ये तत्र द्वावेकं स्वपित्र्यमंशं लभेते । श्रन्ये त्रयोऽप्येकमंशं पित्र्यं चत्वारोप्येकमंशं
पित्रयं लभन्तद्दति । तथा केषुचित्पुत्रेषुध्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुत्पाद्य विनष्टेष्वयमेव
न्यायोध्रियमाणाः स्वांशानेव लभन्ते । नष्टानामिष पुत्राः पित्र्यानेवांशान्लभन्तद्दति
वाचनिकी व्यवस्था ॥ १२० ॥

यद्यपि yadvapi, although ; पैतामहे paitâmahe, over the grandfather's ; द्वव्ये dravye, property; पोत्राणान pautranam, of the grandsons: जन्मना janmana, by birth : स्वत्यम syatyam, proprietary right : प्रते: putraih, with the sons ; अविशिष्ठम् avisistam, common ; तथापि tathapi, still : तेपाम tesâm; their : िनुद्वारेण pitri-dvârnea, through the father : एव eva. only : वैतानहें दृश्ये paitamahe-dravve, in the grandfather's property : विभागकत्वना vibharakılpana allotment lof shares; न na, not; स्वरूपापेक्षया svarapapeksiya, with reference to themselves; एतद, etad, this, उक्तम् uktain, expressed : भव र bhavati, is ; विभक्ताः vibhaktah, separated : आताः bhiatarah; brothers; gua putran, sons, male issue; उत्पाद्य utpadya. producing farg-nate dissum-gutah, die; ag tada, then; ware ekasya. of one : दी dvau, two ; पुत्री putrau, sons ; अन्यस्य apyasya, of the other : त्रयः trayah, three; पुत्रा: putrâh sons; अपर्र। aparasya, of another one : बन्बार: chatvårah, four ; इति iti, so, thus ; प्रताणाम्बैषम्ये putranam vaisamve. in case there is an inequality of sons; an tatra, there, in that case : a dvan, two ; एकम् ekam, one, whole only, स्वितृत्यम् sva pitryam, of their

own father; अंशम् बर्क्कबंका, share; उभेने labhete, obtain; अन्ये anye, other; अयः trayah, three; अपि api, also; एकम् ekam, one; अंशम् बर्क्कबंका, share; पित्र्यम् pitryam, the father's; च-वारः chatvârah, the four; आप api, also; एकम् ekam, one; अंशम् बर्क्कबंका, share: पित्र्यम् pitryam, father's; इसन्ते labhante, obtain; इति iti, so: तथा tathâ, similarly; केपुचित् keşa chit, some; पुत्रेषु putreşu, sons; धियमाणपु dhriyamâneşu, if they be living; केपुचित् keşa-chit, some; पुत्रेषु putreşu, sons; धियमाणपु dhriyamâneşu, if they be living; केपुचित् keşa-chit, some; पुत्रात् putrân, sons; उत्पाय ut, बेंग्य, producing; चित्रवृष् vinaşteşu, if they be dead; अयम् ayam, this: एव eva, indeed; न्यायः nyâyah, rule; धियमाणाः dhriyamânâh, the living ones; सांसात् इर्थकं केंका, their own shares; एव eva, only; अनन्ते labhante, obtain; नदानाम् naṣṭānam, of those that are dead; प्रिय api, even; पुत्राः putrâh, sons; पित्र्यान् pitryân, paternal; एव eva, only; अशम् बर्क्ककंका, shares; स्वन्ते labhante, obtain; इति iti, thus, such; वाचित्रकी vâchanikî, prescribed by the text; इयवस्था vyayasthâ, the adjustment.

2. Although grandsons have by birth a right in the grand-father's estate, equally with sons; still the distribution of the grandfather's property must be adjusted through their father, and not with reference to themselves. The meaning here expressed is this: if unseparated brothers die, leaving male issue; and the number of sons be unequal, one having two sons, another three, and a third four; the two receive a single share in right of their father, the other three take one share appertaining to their father, and the remaining four similarly obtain one share due to their father. So, if some of the sons be living and some have died leaving male issue; the same method should be observed: the surviving sons take their own allotments, and the sons of their deceased brothers receive the shares of their own fathers respectively. Such is the adjustment prescribed by the text.

#### Balambhatta's gloss.

2, He explains it fully along with objections; 'although']; he says by reason of the ending in the instrumental case the affix is tast which applies in all declensions. Through their father only ] 'only' is in the sense of 'but'; the meaning is that the text is restrictive; he further gives the reverse (as contrast); 'not with reference to themselves' not per head (per capita). He gives the result; 'this'] 'unse parate], is for distinction; 'there' among brothers. In order to-remedy the defect, he applies the said principle elsewhere; so], 'living', in existence or while alive, derived from \( \sqrt{chrin}' \) 'dhrin' to remain; Kâtyā-

yana has said so; "On the death of the unseparated son, his son is entitled to his share so that he may carry on his livelihood if he has not been provided for. He gets the share of his father from the uncle or his son-a share to which other brothers are equitably and justly entitled for he gets it from his son so that there may be satisfaction." He says 'prescribed by the text' otherwise there will be meaninglessness; so it is a restrictive rule. This is the meaning.

Kalpataru thinks that it includes the sons begotten on one woman by many. Vishuu in the course of the explunation says. "Of those who are of different fathers, the share is per stirpes; he gets the share of his father but not of any other."

Brihaspati therefore, says," If the 'anrasa' and 'ksetraja' sons are the inheritors of one father, they get the share of the father but of no other."

Here the term 'ksetraja' does not mean the son as defined, since he is entitled to another share to be mentioned hereafter, but every illegitimate son. "If two who are born from two fathers but one woman, claim the property, they get the property of their respective fathers but not of the other" Manu 9-191.

#### Mitaksra

श्रधुनाबिभक्ते पितर्यविद्यमानभ्रातृके वा पौत्रस्य पैतामहे द्रव्ये विभागोनास्ति अधियमाणे पितरि पितृतोभागकल्पृनेत्युक्तत्वात् । भवतु वा स्वार्जितवत् पितृरिच्छ्यै-वत्याशंकितश्राह

## भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धोद्रव्यमेव च । तत्र स्यात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चैव हि ॥१२१ ॥

अधुना adhunâ, now; विभक्ते vibhakte, if separate; पितरि pitari, be the father; श्रवियमानआनुके avidyamânabhrâtrike, if he has no brothers; वा vâ, or; पीत्रस्य pautrasya, of the grandson: पैनामहे paitâmahe, paitamahe, in the grand fathers'; वृज्ये dravye, wealth; विभाग; vibhâgah, share; न na, not अस्ति asti, there is : अधियमाणे adhriyamâne, if he be deceased; पितरि pitari, if the father; पिनृतः pitrtah, through the father, in right of the father; भागक्यना bhâga-kalpanâ; the allotment of shares; इति iti. so; उक्तत्वात् uktatvât, it being directed; भवनु bhavatn, let it be: वा vâ or; स्वाति त्वत् svârjitavât, like a distribution of his own acquisitions . पिनुः pituh, of the father; इन्द्रमा ichhayâ, according to the pleasure; एव eva, only, indeed; इति iti, so; आशिङ्कतः âsankitah doubting, to obviate this doubt; आह âha, the author says; भू: bhûḥ, land; या yâ, which; पिनामहोपाता pitamahopâttà,

acquired by the grand-father; निवन्धः nibandhah, corrody; इध्यम् dravyam, chattols; एव eva, also; च cha, and; तत्र tatra, in that, in all these, स्थात syât, should be; सहतम् sadréam, the same; स्वाम्पर् sanyam, ownership; चित्तः pituh, of the father; पुत्रस्य putrasya, of the son; च cha, and; एव eva, indeed, also; दि hi, for.

3. A rice field or other ground. A corrody. So many leaves receivable from a plantation of betle pepper, or so many nuts from an orchard of areca, Chattel, Gold, silver, or other movables.

#### Balambhatta's gloss

3. From 'sons of different fathers' but not from other, it follows that a grandson gets the property through his father but not himself (per sterpe but not per capita); there too by reason of the right coming to an end on the death of the unseparated father on account of the non-creation of the right by partition and by reason of the obstruction of the proprietary right. So the right of the grandson is also like the obstructed heritage of the brothers; in this view what is said above is erroneous. Further in such a state, (e.g.) the father is alive and is separate from his father or by reason of being an only son of his father in the absence of other brothers lives with him unseparate. In the former case, by reason of being separate, he does not get a share because the father is separate and there is obstruction to inheritance by his existence, the grandson does not get a share in his grandfather's property. In the second case also, though his father gets the property by being undivided but he does not get it by reason of his existence. The result is that a grandson has never a share in the grand father's property while his father is alive. In order to reply to the objection, he gives the following passage, 'Now' the connection is, when the objection is raised, 'separate' is in contrast. The 'grandson' stands for ('includes') two grandsons many grandsons. In both cases he gives reasons; 'not in existence' means 'on death'; if the reading is 'in existence' it is connocted with the previous; in 'not father' is in the contrast; in his absence : he means that here in both cases, the father exists.

No, it is not proper because having said that the proprietary right accrues on birth, but does not depend on any other cause, the right to partition is proper in such a case; if that is so then proscribing the right to partition to accrue on the death of the father, it is well established that his right depends on him while he is alive. As the father appears to be principal, the partition 'depends on the will of the father. There he gets double share as in the self-acquisitions; according to the text of Narada the father's share is double. So he says 'or admitting', 'partition' comes as an ellipsis; 'but' is understood subsequently. According to the pleasure of the father', and according to the pleasure

of the father "may be understood; there by 'iti' he gives it as suggesting an illustration in the case of 'bhavan' being the reading it is the unity of a sentence.

#### Mitaksara.

## भूः शालिकेत्रादिका । निबन्ध**एकस्य प**र्णभा<mark>रकस्ययेन्ति पर्णानि । तथा एकस्य</mark> कमुकफानभारकस्येयन्ति कमुकफानानीत्याद्यक**लकः । द्रव्यं सुवर्णरजतादि । ४ ॥**

भू: bhûḥ, land; शालिअंत्रादिका śâlikṣetrâdikâ, a rice field or the like; नियन्तः nibandhaḥ, corrody; (meour); एकस्य ekasya, of one; पर्णभारकस्य parṇabhārakasya, of the plantation of a betle-pepper; इवन्ति iyanti, so many, प्राप्ति parṇāni, loaves (to be received); तथा tathā, similarly; एकस्य ekasya, of one; कमुक-फल्ल-भारकस्य kramuka-phala-bhārakasya, of an orchard of aroca; इवन्ति iyanti, so many; कमुककल्लानि kramuka-phalāni, areca nuts; इन्यादि ityâdi, this and the like; उक्तलक्षणः ukta-lakṣaṇaḥ; whose charactoristics are spoken to be; इत्यम् dravyam, chattels; मुवर्ण-रज्ञान्त्रादि suvarṇa-rajata âdi, gold, silver and other movables.

4. If the father, be alive, and separate from the grand-father, or if he have no brothers, a partition of the grand-father's estate with the grandson would not take place; since it has been directed, that shares shall be allotted, in right of the father, if he be deceased: or, admitting partition take place, it would be made according to the pleasure of the father, like a distribution of his own acquisitions: to obviate this doubt the author says. "For the ownership of the father and the son is the same in land, which was acquired by the grandfather, or in a corrody, or in chattels (which belonged to him)

#### $Balambhatta's\ gloss.$

4. He gives the accopted meaning by virtue of the inherent power of the words. 'Rico field']; and other, barley field in order to distinguish it from the building site etc. the subject relating to the building site will be made clear later on. Whatever is fixed by counting of leaves etc. is corrody which is a means of livelihood; royal grant of mines receivable permanently; he gives its description. 'Of one'; where there is a collection of leaves; it is a compound word: similarly in the following one. That there are so many betel leaves or betel nuts in a particular betel grove or a betel nut grove is known to an expert therein but to no other by the approximate counting or ascertaining

thereof, it is fixed. Whatever is so fixed by the grandfathar, in order to show connection with the following, he says.

#### Mitaksara.

यत्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना लब्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च खाँभ्यं लोकप्रसिद्धं मिति कृचा विभागाऽस्ति । हियस्मात्तत्सदृशं समानम् । तस्मात्र पितुतिच्छुयैव विभागो नापि पितुर्भागद्वयम् । ५ ॥

यत् Yat, which; पिनामहेन pitâmahena, by the grand-father प्रिवह-विजयादिना pratigraha-vijayâ-admâ, by means of acce, tance, conquest or through similar channels; लड्यम् labdham, acquired; त्तव्यक्ताक in such property; पिन्न: pituḥ, of the father; पुत्रस्न putrasya, of the son; च cha, and; स्नाम्यम् svamyam, the ownership; लोक प्रसिद्धं loka-prasiddham, is notorions; हिता tit, so; इत्या kritvâ, thinking, doing; विभागः vibhâgah, partition; प्रस्ति asti, there is, हि hi, for (means) यस्मात् yasmâs, since, तत्त tat, that right; सदृशम् śadriśam, equal (means) समानम् samânam, alike; तःमाद् tasmâd, therefore; ना nâ, not, neither, पिनु: pituḥ, of the father; इल्ल्या ichchhayâ, according to the pleasure एव eva, indeed; विभागः vibhâgaḥ, partition; न अपि na-api, nor, not also; पिनु: pituḥ, the father's; भगद्र bhâgadvayam donble share.

5. In such property, which was acquired by the paternal grandfather, through acceptance of gifts, or by conquest or other means, (as commerce, agriculture or service,) the ownership of father and son is notorious and therefore partition does take place. For, or because, the right is equal, or alike, therefore, partition is not restricted to be made by the father's choice nor has he a double share.

#### Balambhatta's gloss.

5. 'Whatever by the grand father' he now says over and above the rules; 'through acceptance' 'and other', acceptance of income from commerce and service of the twice-born. After setting forth the three things under the first half of the stanza he now fully explains the remaining half with the split of a sentence and filling up the ellipsis; 'there', in all the three; he gives the meaning as previously; 'does take place' being connected with the preceding passage means 'has a right.' In order to be in conformity with the reading and of both according to kalputaru etc., he says 'for or because'; 'equal' equal only by reason of

the connection with the following; he says the rest like the preceding; therefore there is no partition at the option, is a better reading; by this, the equal partition is suggested.

Brihaspati also says. In the immovable and movable property acquired by the grant father, the son and the father have been declared to have equal right.

#### Mitaksara.

## श्रतः पितृतोगागकल्पनेत्येतत्स्वाम्ये समेऽपि वाचनिकम् । ६॥

अतः atah, hence; पितृतः pitritah, according to the father's; भाग-कध्यना bhaga-kalpana, the allotment of shares; इति iti, so, thus; एतत् etat, this (text) स्वास्पे svâmye the right; समे same, equal; अपि api, even though; वाचनिकम् vâchanikam, text.

6. Hence also it is ordained by the preceding text, that "the allotment of shares shall be according to the father's" although the right be equal.

#### Balambhatta' gloss

6. In this state, to remove the futility which is shown by the first part and its contradiction, he strengthens the said scriptural quotation. Hence']; the meanning is because the equal proprietary right of the father and the son therein is well known, therefore.....ordained by the preceding text], it is so ordained when the father is dead but not when he is alive; the reading of those whose father is dead is, therefore, preferable; it is said previously also.

#### Mitaksara.

विभागं चेत्पिता कुर्यादित्येतत्स्वार्जितविषयं । तथा द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्ममनः पितेत्येतद्पि स्वार्जितविषयं । जीवतोरस्यतन्त्रः स्याज्ञग्यापि समन्वित इत्ये तद्पि पारतन्त्रय मातापित्रजितदृष्यविषयं । तथा श्रनीशास्त्रहि जीवतो(रत्येतद्पि । ७॥

विभागम् vibhâgam, the partition; चेत् chet, if; पिता pitâ, the father; कुर्यात् kuryât, would do; इति एतत् iti etat, thus this; स्वाजितविषयम् sva-arjita-viṣayam, is as regards the property acquired by the father himself; तथा tathâ, so; हो dvau, two; अशो amáau, shares; प्रतिपयत pratipadyeta, would reserve; विभाजन् vibhajan, making a partition; आरमनः âtmanah, for himself; पिना pitâ, the father; इति-एतद iti etad, thus, this; अपि api, too; स्वाजित विवयम् sva-arjita viṣayam, is such as regards the

distribution of his own acquisitions; जीवता: jîvatoḥ, while both are living; श्राह्मनन्त्र: asvatantraḥ, not free, dependent; स्यान् syât, should be must be, जरया jarayâ, by old age; श्राप api, even though; समन्त्रित: samanvitaḥ, accompanied by, arrived at (old age) इति-प्तद्व iti etad, thus this; अपि api, too; पारतन्त्रम् pāratantryam, dependence; माता-पित्राजित-दृश्य-विषयम् mātā-pitrārjita-draya viṣayam, must relate to effects acquired by the father or mother; तथा tathā, similarly; अतीया: anīśāḥ, powerless, havîng no power, ते ti, they; हि hi, for or truly, जीवतो: jīvatoḥ, while both (the parents) are living; इति उत्द iti-etad, thus, this; अपि api, too.

7. The first text, "When the father makes a partition, "ete" (Seet 2 and 1) relates to property acquired by the father himself. So does that which ordains a double share: "Let the father, making a partition, reserve two shares for himself." The dependence of sons, as affirmed in the following passage, "while both parents live, the control remains, even though they have arrived at old age, must relate to effects acquired by the father or mother. This other passage, "They have not power over it (the paternal estate) while their parents live" must be referred to the same subject.

#### Balamhhatta's gloss.

7. He removes the contradiction from other text that arises from the second part. 'When the father makes a partition']; it is also explained previously. He removes the contradiction that arises from the third part with the other text not explained previously; 'so'] he cites Nârada; 'two shares'; reservation is the taking or keeping in accordance with the rule. Of himself it may be either 6th or 5th form of declension. The meaning is that this inequal partition happens by reason of the absence of any special cust mary law. Similarly the inequal partition under the text of Vasistha stated above should be understood. So it is established that the person earning shall get two shares in his self-acquisitions in case of total partition. Same' he cites two views reconciling the conflict with other texts in this way while both parents live] the mother is also included. The result is the same as said as regards the ancestral property by reason of the original text pertaining to the paternal acquisitions.

#### Mitaksara

तथा च सरजस्कायां मातरि सस्पृहे च पितरि विभागमनिच्छत्यपि पुत्रेच्छया

## पैतामहद्रव्यविभागो भवति। = ॥

नथा tathâ, similarly; च cha, and; सरजस्कायाम् sarajaskâyâm, being capable of producing more sons. मानारि mâtau, mother; सस्पृद्ध sasprihe, retaining worldly affections; च cha and; पिनरि pitari, the father; क्रिमालम् vibhâgam, partition; अनिच्छिनि anichchhati, not deserving; api, though; अपियुत्रेच्छया putrochchayâ, at the pleasure of the sons; पैतामह-द्वार विभाग: paitâmaha-dravya-vibhâgah, the partition of the grandfather's estate; भवि bhavati, does take place.

8. Thus, while the mother is capable of bearing more sons, and the father retains his worldly affections and does not desire partition, a distribution of the grandrather's estate does nevertheless take place by the will of the son,

#### Bâlambhatta's gloss.

8. He gives the special rule; 'thus' means when their proprietary right is equal. He gives the special rule arising from the absence of the three periods of partition during the lifetime of the father 'capable of bearing more sons']; 'by even' (api), all the three reasons are joined together; by the will of the son', by it only; the will plays the principal part.

## Mitakşara.

## तथा विभक्तेन पित्रा पैतामहे द्रव्ये दीयमाने विक्रीयमाले वा पौत्रस्य निषेधेऽप्यः धिकारः । पित्राजितेतु न निषधाधिकारः । तत्परतन्त्रत्वात् । श्रतुमतिस्तु कर्तव्य ॥६॥

तथा tathâ, similarly, like-wise; अविभक्तेन avibhaktena, by the unseparated; पित्रा pitrâ, father; पैतामहे paitâmahe, with the grandfather's दृश्ये dravye estate; दीयमाने dîyamâne, is being given; विक्रीवमाणे vikrîyamâne, is being sold; वा vâ or; पौत्रस्य pautrasya, of the grandson, the grandson has; नियेषे nişedhe, of prohibition; अपि api, also; अविकार: adhikâraḥ, the right; पित्रतिने pitrarjite, if it be acquired by the father; तु tu, but; न na, no; नियेष घिकार: nişedhâdhikâraḥ, right of prohibition; तन्परतन्त्रवात् tat-para-tantra tvât, because he is dependent (the son) on him (the father) अमुमति: anumatiḥ, acquiescence; tu, but. कर्त्तथ्य kartavya, must be made.

9. So likewise, the grandson has a right of prohibition if his unseparated father is making a donation, or a sale, of effects inherited from the grandfather: but he has no right of inter-

ference, if the effects were acquired by the father on the contrary, he must acquiesce, because he is dependent.

#### Balambhatta's gloss

9. He therefore, gives another special rule; 'so', similarly; by the unseparated' is in contradistinction because on separation the proprietary right being extinguished, there is no right(to prohibit alienation by this the explanation by Medhâtithi and others that the self-acquisition, are by means of learning and heroic exploits is reputed. The lost ancestral property recovered by the father with his ability and whatever is obtained by learning and heroic exploit is the property of the father"; by api (even) the partition is also included; 'should be given' by the son.

#### Mitaksara

तथाहि । पैतृके पैतामहे च स्वाम्यं यद्यपि जन्मनैव तथापि पैतृके पित्रिपर तन्त्रत्वात् पितुः स्वाजकत्वेन प्राधान्यात् पित्रा विनियुज्यवाने स्वाजिते द्रव्ये पुत्रे-णातुमतिः कर्वत्य । पैतामहे तु द्वयोः स्वाम्यमविशिष्ट मिति निपेधाधिकारोऽप्यस्तीति विशेषः । १०॥

कर्तंच्या kartavyå, must be made; तथादि tathåhi, consequently; पैनुके paitrike, in the paternal; पैतामहे paitâmahe, in the grandfather; च cha, and, स्वास्त्रम् svåmyam, right; यद्यपि yadyapi, although; जन्मना janmanâ, by birth; एव eva, only; तथापि tathåpi, still, yet; पैतुके paitrike, in the paternal; पितृत्यत्वत्वात् pitri-paratautratvåt, because of the dependence of one's father; पितृ: pituḥ, the father's; स्वाजंकत्वेन svårjakatven, by right of his being the acquirer; प्राथान्यात् prådhånyåt, because of the predominance of (the father); पित्रा pitiâ, by the father; विनियुज्यमाने viniyujyamane, while it is being disposed of; स्वाजंति svårjite, acquired by himself; द्रव्ये dravye, the wealth; पुत्रेण putreṇa, by the son; अनुमति: anumatiḥ, acquiescence, kartavyâ, should be made; पैतामहे paitamahe, in the grandfather's; च tu, but; द्वया: dvayoḥ, of both; स्वाम्यम् svåmyam, there is the right; अविश्वस्म aviáistam, indiscriminately; इति iti, hence, therefore; निपेषाधिकार: nişedhådhikåraḥ, the right of prohibition; अपि api, also, too; अस्ति asti, there is; इति iti, this, is the; विशेषः viśeṣaḥ, speciality.

10. Consequently the difference is this: although he have a right by birth in his father's and in his grandfather's property; still, since he is dependent on his father in regard to the paternal estate, and since the father has a predominant interest as it was

acquired by himself, the son must acquiesce in the father's disposal of his own acquired property: but, since both have indiscriminately a right in the grandfather's estate, the son has a power of interdiction (if the father be dissipating the property).

#### Balambhatta's gloss

10. He develops the last said with a reason; as for instance]; by birth' the same' is understood; father' of the son etc.; here he says by reason of another' not earning anything. 'Both'] a mother has therefore no share in the ancestral property for want of proprietary right and authority. It should be understood that it is proper that the grandsons have unobstructed heritage as said previously.

#### Mitaksara

मनुरिष । (स्र. ६ २६) पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्तृयात् । न तत्पुत्रै-भंजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितमिति । यत्पितामहार्जितं केनाप्यपहृतं पितामहेनानुङ्कृतं यदि पितोद्धरित तत्स्वार्जितमिव पुत्रैः साधमकामः स्वयं न विभजेदिति वदन् पि

मनः mannh, Manu; श्रापि api, too; पैरुकम् paitrikam. paternal; त tu. but : पिना pitâ, the father ; द्रव्यम् dravyam, wealth ; अन्वासम् anava tam, not recovered ; यह yad, which ; साप्त्रयात soapnûyat, would recover ; न na, not : तत tat, "that ; प्रते: putrail, (with) the sons ; भजेत bhajet, would divide ; सार्थम् sardham, with ; अकाम: akamah, if reluctant ; स्वयम् svavam, by himself ; अजिनम् arjitam, equired ; इति iti, so, this being the father ; यत yat, which ; पितामहा जितम pitamaharjitam, acquired by the father and (ancestor) ; केन:पि kena-api-by some one ; अपहनम् apahritam, taken away : पितामहेन pitâ nahena, by grandfather; अनुष्ठतम् anndhritam, the an estor the grandfather not redeemed ; यदि yadi, if ; िता pita, the father; उद्धरित uddharati, recovers; तत् tat, that; स्वाजितम् svarjitam, own acquisition; इव iva, like; पुत्रे: putrath, sons ; सार्थम् sârdham, with ; अक.म: akâmah. not willing; स्वयम svayam, himself; न na, not; विभनेत् vibhajet, should divide : इति iti, so : बद्द vadan, saying ; पितामहाजिनम् pitamaharjitam, the grandfathers' acquisition ; श्रकाम: akâmah. not willing ; api, even though ; पत्रेळावा putrechchana, at the pleasure of the sons; पुत्रे: purrath, sons; सह saha- with; विभनेत् vibhajet 15, should divide; इति iti, 50; दर्शवित da: śayati, shows,

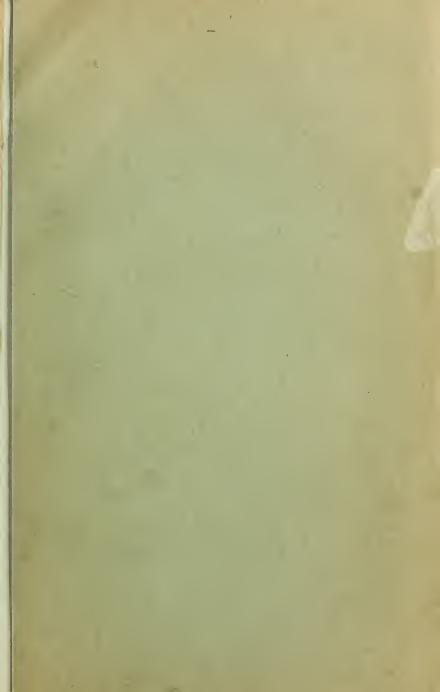



K

Yajnavalkya Vajnavalkya CYajnavalkya Smriti

Y1455 Y35 pt.1



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

